श्रीगणेशाय नमः ।

# अष्टितिष्टि।

# भाषायीका सहित।

### जिसको

सुरादावादिनवासिमिश्रसुखानन्दात्मजपिण्डतक्ते यालाल मिश्रने अनेक तान्त्रिकप्रनथोंद्वारा संग्रह, करके सरल मापानुवादसे विभूपित किया।

देवीनां च यथा दुर्गा वर्णानां बाह्मणो यथा। तथा संमस्तर्शाखानां तन्त्रशाख्मनुत्तमम् ॥

उसीको गङ्गाविष्णु श्रीकृण्गदास— अध्यक्ष " ऌक्ष्मीवेङ्कटेश्वर " छापेखानेमें मेनेजर पं॰ शिवदुलारे बाजपेयीने मालिकके लिये छापकर प्रकाशित किया.

शके १८३८, संवत् १९७३.

# क्ल्याण-सुंबई.

सव हक चन्त्राधिकारीने अपने आधीन रक्खे हैं।

# सृमिका।

#### त्रिय पाठकगण !

किल्युगमें एकमात्र तंत्रही मनुष्योंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करानेवाले हैं, देवदेव भगवान् महादेवजी मुक्तकंठसे ऐसा कहगये हैं। तन्त्रोक्त मन्त्रोंके वलसे पूर्वकालिक ऋषिगण जो जो अहुत कार्य करगये हैं, उनका वर्णन करना कठिन है। जगत्में ऐसा कोई कार्य नहीं है, िक जो मंत्रके वलसे सिद्ध न हो सके। िकंतु सब कार्योमेंही योग्य गुरुसे दीक्षित होकर उनकी आज्ञानुसार कार्य करना चाहिये, तब अवश्य सिद्ध प्राप्त होगी। पुस्तक तो केवल उपलक्षणमात्र है। इसी कारण मैंने सर्व साधारणके हितार्थ अनेक तन्त्रोंस अनेक प्रकारके मंजुषोप-देवता, सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकवती, कामेश्वरी, रितसुंदरी, महाविद्या, यिक्षणी, प्रचंडचंडिका, िक्षत्रमस्ता, पोडशी बटुकमैरव, श्यामा, आदि देवियोंके मंत्र, ध्यान, यंत्र, जप आदि विपयोंका और विविध साधनादिका संग्रह करके अधिसिद्ध नामक यह प्रस्तक प्रकाशित की है और साथही सबके समझने योग्य प्रतिस्त्रोनक्ता भाषाटीकाभी लिखा है। तथा गुद्धतापरमी विशेष हिए रक्खी गई है।

अव यह पुस्तक सर्वसत्वसहित अपने परम हितेषी, परमोदार माननीय सुंव-हस्य " श्रीवेंकटेश्वर » स्टीम् प्रेसके मालिक तथा कल्याणास्थित लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेसके मालिक श्रीमान सेठ खेगराज श्रीकृष्णदासजीके करकमलेंमें अपेण करता हूं.

यदि साधकमंडलीको इसके द्वारा कुछभी लाभ पहुँचा तो मैं अपना श्रम सफल समझूंगा।

> विनीतिविदेक—कन्हेयालालासिश्र. मुहला दीनदारपुरा, मुरादाबाद सिटी. ( युक्तप्रदेश. )

# श्रीगणेशाय नमः । सर्रिहिविषयानुक्रमणिका ।

| 1  | चिप्य.                                                 | मृत्र    | ं विषय.                             | वृष्ठ.         |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 1  | मंगल्चर्ग ••••                                         | ٠ ۶      | कामराज्यंत्र और छोपासुद्र           | ामंत्र- ५७     |  |  |  |  |
|    | मंजुवो्षसंत्र                                          | 27       | अन्य भन्न,                          | G.Q            |  |  |  |  |
|    | उक्त देवताका करांगन्यास                                |          | स्टाप्ट स्थिति आदिके मंत्र          | ६१.            |  |  |  |  |
|    | कुहुदेश्रतंत्रस्य मञ्जोपसंत्र                          | _        | स्वमावती और मधुमतीके ।              | पंत्र ६२       |  |  |  |  |
|    | उक्त देवताका ध्यानादि                                  | 9        | पंचमीविद्या                         | · ६३           |  |  |  |  |
|    | भैरवतंत्रस्थ मंजुघोपमंत्र                              |          | शक्तिकूट                            | ••• ६४         |  |  |  |  |
| ,  | मंजुबोषमंत्रका उद्धार                                  | १२       | दीपनीमंत्र                          | ६६             |  |  |  |  |
| 1  | सुरक्षुंदरीसाधन                                        | १४       | वदुकमैरवमंत्र                       | وع             |  |  |  |  |
| 1  | मनोहरासाधन                                             | १६       | न्यास                               | ••• ६८         |  |  |  |  |
| 1  | कनक्वतीसाधन                                            | १८       | व्यान                               | ६९             |  |  |  |  |
|    |                                                        | ··· 38   | राजसध्यान                           | 22             |  |  |  |  |
|    | र्ैतसुंदरीसाधन                                         | २१       | तामस्ध्यान                          | 60             |  |  |  |  |
| 1  | महाविद्या ( निटनी ) साधन                               | २३       | च्यानोंका फल                        | **** 22        |  |  |  |  |
|    | अन्यमहाविद्यास)धन                                      | २४       | विलेदान                             | ७२             |  |  |  |  |
|    | - 4                                                    | २६       | श्यामाप्रकरण                        | ₹0 ····· ,     |  |  |  |  |
|    | प्रचंडचंडिकासाधन                                       | २७       | स्यामामंत्र                         | ···· 68        |  |  |  |  |
| ı  |                                                        | **** 77  | द्क्षिणकाळिकाकी पूजाप्रणार          |                |  |  |  |  |
|    | छिन्न. प्रस्तादेवीकी पूजाप्रणाली                       | २९       | पोढान्यास                           | <b></b> ७७     |  |  |  |  |
|    | छिन्नमस्तादेवीकी पूजाका यंद्र                          |          | वीजन्यास                            | 60             |  |  |  |  |
| (  | छिन्नमस्तादेगीका अन्य मंत्र                            |          | अन्य प्रकारका ध्यान<br>पूजाका यंत्र | ٠٠٠٠ ٤٤        |  |  |  |  |
|    | 7 00 0                                                 | Yo       | गीनगन्त                             | ··· 6\$        |  |  |  |  |
|    | •                                                      | 88       | न्तिणकाछिकादेवीके अन्य              | <8             |  |  |  |  |
|    |                                                        | ¥₹       | सबमें प्रधान मन्त्र                 | 47. <b>4</b> 3 |  |  |  |  |
|    | हर्नुसत्साधनवर्णन                                      | ४४       | विश्वसारतंत्रमें लिखे हुए दक्षि-    | ९२             |  |  |  |  |
|    | हतुमान्का ध्यान                                        | 77       |                                     |                |  |  |  |  |
| ĺ  | वीरसाधन                                                | ४६       | विंशतिवर्णात्मक मन्त्र              | ٠ ९५           |  |  |  |  |
|    | पारि <b>मापिकपोडशीम</b> ँत्र                           | 8C       | अन्यान्य मन्त्र                     | ···· 99        |  |  |  |  |
| ξ, | महापोडशीमंत्र                                          | Ye       | गुद्धकालीमन्त्र                     | 200            |  |  |  |  |
| τ. |                                                        | ५૪       | मद्रकालीमन्त्र                      | १०१            |  |  |  |  |
| *  | र्शेजावलीपोडशी मंत्र<br>\ रेडशीके अन्यान्य मंत्र<br>.} | 27       | उच्छिष्टगणेश्मंत्र                  | १०३            |  |  |  |  |
| •  | .र्. डात                                               | विषयानकम | णिका समाप्त।                        | १०६            |  |  |  |  |
|    | A TOTAL MAINTAINE                                      |          |                                     |                |  |  |  |  |

श्रीगणेशाय नमः।

# अष्टिशिद्ध।

# भाषाटीकासहित।

#### मङ्गलाचर्ण।

यस्येश्वरस्य विसलं चरणारिवन्दं संसेव्यते विबुधसिद्धमधुत्रतेन । निर्माणञ्चातकगुणाप्टकवर्गपूर्णं तं शङ्करं सकलदुःखहरं नमामि ॥ ॥॥

श्रीशङ्कर शङ्कर सदा, मदन जलावनहार । मिश्र कन्हेयालालके, कारज देहु सँघार ॥ १ ॥ उमरी कृपाकटाक्षतें, सिद्ध होत सब काम । मम हिय गगन इन्दु इव, कर्हु सदा विश्राम ॥ २ ॥ जाङ्गोपतिमिरप्वंसी संसाराणवतारकः । श्रीमञ्जुषोषो जयतां साधकानां सुखावहः ॥ १ ॥

जो साथकजनोंकी जडता ( मूर्खता ) का नाश करके उनको संसारसागरसे उद्धार करते हैं, साथकोंको शुभ देनेवाळे उन देवादिदेव श्रीमञ्जुघोषकी जय हो ॥ १ ॥

## तत्र आगमोत्तरे मंजुदोषमंत्रः।

मातृकादिं समुद्धत्य विह्नवीजं समुद्धरेत् । वामांशं क्रमेसंज्ञं च ततो मेषेशमुद्धरेत् ॥ मीनेशं च ततः क्रुयोद्धामनेत्रेन्दुसंयुतम् । षडक्षरो मनुः प्रोक्तो मंजुघोषस्य शम्भुना ॥ मातृकादिरकारः, वामांशोऽन्तस्थचतुर्थः, कूर्मश्रकारः, मेषेशो छकारः, मीनेशो धकारः ॥ इयं तु दीपनी प्रोक्ता मूछमन्त्रस्तु कथ्यते । अङ्कशं ॥ शक्तिवीजं च रमावीजं ततः प्रिये ॥ वीजत्रयात्मको मन्त्रो जोड्यो-घध्वान्तनाशनः। शक्तिवीजं रमावीजं कामवीजं ततः प्रिये ॥ विद्यार्ग श्रुतिधरी प्रोक्ता एषा वर्णत्रयात्मिका । इक्तिरो विह्नमाह्म्ह्हो वायक त्रान्द्रसृषितः ॥ योक्ता लार्वज्ञविद्येषं एकवर्णातिमका प्रिये । सिद्धः राष्ट्रः उसिद्धो वा साधकरूप रिष्ठश्च वा ॥ तदा मन्त्रो भवेद्रक्तया शुक्षको इद्धिदो भवेत् ॥ १ ॥

मक्जुघोरका नन्त्र कहा जाताहै। अर व च त धीं—महादेवजीने आगमी— नरमें मञ्जुबोपका यह दहक्षर मन्त्र कहा है। ग्रही मञ्जुघोपका दीपन मन्त्र है। मूलमंत्र कहा जाता है। मूलमन्त्र यथा—कों हीं श्रीं मंजुघोप देवका यह ग्यक्षरमन्त्र जडताको नष्ट करता है। हीं श्रीं हीं इस ग्यक्षरमन्त्रसे मंजुघोपकी आराधना करनेपर साधक श्रितिधर होता है। हीं यह एकाक्षर मन्त्र साधकको सर्वज्ञता प्रदान करता है। यह मन्त्र साधकका सिध्य साध्य सुसिद्ध अथवा रिप्र, होनेपरत्ती आराधनामें कोई दोप नहीं होता। यह शुनदायक मन्त्र मक्तिपूर्वक जपनेपर साधकको दुद्धि प्रदान करता है॥ १॥

मिध्याहे सिक्छे चैव भोजने भाजने तथा । गोमये तु वहिर्देशे मैश्चने रमणीकुचे ॥ गोष्ठे च निश्चि गोष्ठुण्डे वन्त्रं डमरूसान्ने अस्। विलिख्य नन्त्रवर्णीश्च त्रिंश ऊर्व्वे अधस्तथा ॥ हिलेचन्द्न-. रुख़िन्या प्रयहात् साधकोत्तमः । **उ**च्चाटने छिलेद्य (नम् ) त्रं गोचर्मणि विशेषतः ॥ सिछ्छे विजयी नित्यं भोजने च महेश्वरः । गोसये वावदूकः स्याद् गोष्ठे सर्वज्ञतां व्रजेत् ॥ कुचे श्रुतिघरो नित्यं गोमुण्डे च महाकविः । गोमूत्रं बद्रीमूछं चन्दनं यांशुमेव च ॥ एकीक्वत्याष्ट्रधा जप्त्वा तिलकं घारयेत् सद्।। नम्-ल्ङ्कत्य वरं श्रेष्टं प्रार्थयेद् भक्तितत्परः ॥ वरं प्राप्य च तस्माद्धै विहरेत्त यथासुखम् । नानादेवार्चनं स्नानं प्रणवोच्चारणं न तु ॥ वज्ञाञ्चलेन दन्तानां शोधनं स्वणेन वा । रात्रिवासों न मुञ्जेत न ज्ञुचिः स्यात्कदाचन ॥ एवं कृत्वा प्रयत्नेन ज्ञात्वा ग्ररुष्ठखात् सुधीः । यासेकेन कवीन्द्रः रूयाद् द्विमासेनैव ईश्वरः ॥ त्रिभिमीसे-र्अवेन्मर्त्यः सर्वशास्त्रविशारदः । प्रत्रार्थी छभते पुत्रं घनार्थी हेषुर्छं धनम् ॥ आयुरारोग्यकामस्तु सर्वान्कामानवाप्रयात् ॥ २ ॥ र्भित्याह्नके समय जलमें, जोजनोपरान्त जोजनके पात्रमें, श्रामके बाहिरी ) गोमयपर, मैथुनकालमें रमणीके स्तनपर और रात्रिके समय

गोष्टस्थानमें गोसुण्डपर डमहसन्नित यन्त्र लिखकर यन्त्रके ऊर्ध्वमें मन्त्र्य तीन वर्ण और अधोभागमें तीन वर्ण लिखे । साथक चन्दनकाष्टकी क्लम यनाकर उसके द्वारा यत्नपूर्वक यन्त्र अंकित करे । उचाटनकार्यमें गोच्मेपर यत्र अंकित करना चाहिये । जलमें स्थित होकर इस मन्त्रका जप करनेपर साधक विजयी होताहै। और भोजनकालमें इस देवताकी आरा-थना करनेपर महा धनशाली होता है। गोमयपर यन्त्र अंकित करके सन्त्र जंपनेसे साथककी वाक्शक्ति बढजाती है। गोष्टस्थानमें आराधना करनेपर सायक सर्वज्ञता लाभ करताहै । युवतीके स्तनपर यन्त्र लिखकर जप करनेसे साधक श्रुतिधर और गोमुण्डपर यन्त्र अंकित करके पूजा करनेसे महाकवि होता है । इस देवताकी आराधनामें गोमूत्र चदरीमूल चन्दन और घूलि यह सब पदार्थ इकटे करके उन पर मूळमन्त्र आठ वार जपकर तद्द्वारा ललाटमें तिलक धारण करें। फिर देवताको नमस्कार करके भक्तियुक्त होक आभिलपित वरकी प्रार्थना करे। इस प्रकार देवताले वर पाकर यथासुख विचरण करे । मंजुबोपकी आराधनामें अन्य देवताकी पूजा, स्त्रान और ॐ यह शब्द उचारण न करे । वस्त्राञ्चल अथवा लवण दारा दांत शोयन करे । रात्रिवास (रातके कपडे) परित्याग न करे, सर्वदा अशुद्ध रहे, साथक ग्रहमुखसे यह मन्त्र बहुण करके उक्त प्रकार एक मासपर्यन्त आराधना करनेपर प्रधानकवि, दो मासमें महाधनशास्त्री और तीन मास आरा-धना क्रनेपर सब शास्त्रोंमें महापण्डित होता है । इस मन्त्रसे आरा-धना करनेपर धनार्थी मन्जष्य विप्रल धन, पुत्रकी अभिलापा करनेवाला पुत्र, आयुष्कामी आयु और आरोग्यकी कामना करनेवाला आरोग्य लाम करताहै और जो मनुष्य जिस जिस कामनासे इस देवताकी आराधना करताहै उसकी वहीं वहीं कामना पूर्ण होती है ॥ २ ॥

ततः कराङ्गन्यासी । क्षां शां अङ्कष्टाभ्यां नमः । एवं हृदयादिष्ठ । तथा च तन्त्रे सम्बन्तको वकेशश्च द्वी वर्णी कथितौ प्रिये । षङ्दी र्घभाग्भ्यामेताभ्यां षडङ्गानि समाचरेत् ॥ सम्वर्तकः क्षकार्ण वकेशः शकारः ॥ ध्यानस् । शशघरमिव शुभ्रं खङ्गपुरुताङ्कप्यक

उद्दचिरमतिशान्तं पञ्चच्चडं छमारस् । पृथुतरवरमुख्यं पद्मपत्रा-यतार्ह्सं कुयतिदहनदक्षं मञ्जुघोपं नमामि ॥ पीठपूजां ततः कुर्यादायाराचादिक्राकि 🔆 🕴 भूतमेतादिभिः <u> छुर्यात्</u> सनननन्तरन् । ज्ञानदात्रं तमः पाद्यं बुद्धिदात्रे तथाचमम्। जाडचनाज्ञाय गन्धः रुयादुर्घ्यं यक्षाधिपाय वे ॥ सर्वसिद्धिप्रदायेति पुष्पं दद्याहिचक्षणः । कुन्द्रपुष्पं समादाय भैरवान् येत्ततः ॥ असिताङ्गो रुरुअण्डः कोघ उन्मत्तसंज्ञकः । कपास्री भीषणश्चेव संहारश्चाष्टमः स्मृतः ॥ ततो धूपादिकं दुत्त्वा प्रसूनानि विसर्जयेत् । तैः पुष्पैः पूजयेदृष्टौ यक्षिणीश्च विशेपतः॥ सुरादिसुन्दरी चेव मनोहारिण्यनन्तरम् । कनकावती तथा कामे-इवरी च रतिकर्यथ ॥ पद्मिनी च नटी चैव अनुरागिण्यनन्तरम् । पूज्या एतास्तु योगिन्यो ह्छेखा वीजपूर्विकाः ॥ एवं सम्पूज्य . देवेशं लक्षपट्कं जपेन्मनुम् । घृताककुन्द्पुष्पेश्च एकाद्शशतानि च ॥ जुहुयादेधिते वह्नौ कान्तारे पितृवेश्मनि । एवं सिद्धमनुर्मन्त्री महायोगीश्वरो भवेत् ॥ ३॥

उक्त देवताका कराङ्गन्यास । यथा—क्षां शां अन्नष्टात्र्यां नमः, क्षीं शीं तर्जनीत्यां स्वाहा, क्ष्रं शुं पघ्यमात्र्यां वपट्, क्षें शें अनामिकात्र्यां हुं, क्षों शों कितिष्टात्र्यां वीपट्, क्षः शः करतलकरपृष्टात्त्यां फट् । इसी प्रकार क्षां शां हृदयाय नमः इत्यादिरीतिसे अङ्गन्यास करे । इस कराङ्गन्यासका प्रमाण तन्त्रमं लिखा ह फिर ध्यान करे यथा—मञ्जुघोपदेव शशधरकी समान शुभवर्ण, कुमारअवस्थायुक्त और शान्तमूर्ति हैं । इनके एक हाथमं खड़ और इसरे हाथमें पुस्तक है । शरीर अतिमनोरम और मस्तकमं पांच चूडा हैं तथा दोनों नेत्र कमलके पत्तेकी समान चौढे हैं । यह लम्बोदर और जूडा हैं तथा दोनों नेत्र कमलके पत्तेकी समान चौढे हैं । यह लम्बोदर और जूडा हैं तथा दोनों नेत्र कमलके पत्तेकी समान चौढे हैं । यह लम्बोदर और जूडा पुर्लों कुमतिका नाश करनेवाले हैं । इनको नमस्कार करता इस प्रकार ध्यान करके आधारशक्तये नमः इत्यादि पीठपूजा करे । भूतर हसाः भूतप्रेतासनाय नमः इस भांति पीठासनकी पूजा करनी चाहिये । पुनर्वार ध्यानादि करके यथाशकि पाद्यादि उपहार द्वारा पूजा करे ।

इस पूजाका विशेष नियम यह है कि मुल्यन्त उत्तारण करके गती है। ज्ञानदाने नमः इसी प्रकार आचमनीयं द्विद्वाने नमः, एव गन्यः जाड्यनाशाय नमः, इदमध्य यक्षाध्याय नमः एतत्पुष्ण सर्वतिविश्रदाय नमः इस भाति, मुल्रदेवताकी पूजा करके कुन्दपुष्पद्वारा असिताङ्गादि अष्ट मेर-वदेवकी पूजा करनी चाहिये। ॐ असिताङ्गारेरवाय नमः ॐ हरनेरवायं नमः, ॐ चण्डमेरवाय नमः, ॐ कोष्मेरवाय नमः, ॐ कपालिमेरवाय नमः, ॐ कोष्मेरवाय नमः, ॐ कपालिमेरवाय नमः, ॐ कोष्मेरवाय नमः, ॐ संहारभेरवाय नमः, ईस प्रकार अष्टमेरवायणोंकी पूजा करके धृपादि प्रदानपूर्वक पुष्प विसर्जन करे। उन सब पुष्पोंसे आढ यक्षिणीकी पूजा करनी चाहिये। हा सुरसुन्दर्ये नमः, हीं मनोहारिण्ये नमः, हीं कनकवत्ये नमः, हीं कामेश्वर्ये नमः, हीं पिन्यन्ये नमः, हीं नमः, हीं कामेश्वर्ये नमः, हीं पिन्यन्ये नमः, हीं पिन्यन्ये नमः, हीं पिन्यन्ये नमः, हीं नमः, हीं स्वापे स्वपे कुन्दपुष्पद्वारा श्मशानस्थान अथवा कान्तारमें जलती हुई अग्निमें ग्यारह्र हिजार होम करे। इस पकार पूजा और पुरश्वरणादि करके सिद्ध होनेपर साथक महायोगेश्वर हो सकता है॥ ३॥

## कुकुटेश्वरतन्त्रे ।

मेर्रपृष्ठे सुखासीनं देवदेवं जगहुरुष् । शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम् ॥ श्रीपार्वत्छुवाच । भगवन् हार्व सर्वज्ञा सर्वशास्त्रा-गमादिष्ठ । वाश्चितार्थप्रदं छोके मञ्जुषोषं ह्यीहि मे ॥ विहो-पतांऽपि जप्तवा कि कवित्वपददं नृणाम् । सर्वकामप्रदं चैव मनः-सिद्धिप्रदं तथा ॥ भक्तानां कामदं मन्त्रं कलपबृक्षियवापरम् ॥ श्रीशंकर उवाच । शृणु देवि महामन्त्रं साधकानां सुखावहम् । यज्ज्ञात्वा जडधीः प्रायो वाचलपतिसमो भवेत् ॥ अङ्गन्यासकरन्यास-विहन्धीससमन्वितस् । जपात्सिद्धिप्रदं मन्त्रं विना होमार्चनादिष्ठ ॥ जपेद्रा जापयेद्रापि साधको विधिपूर्वक्य् । सर्वज्ञत्वमवाप्रोति सत्यं सत्यं हि पार्वति ॥ कार्तिकेयसुखं यावत्तावद्धक्षं जपेन्यनुम् । सर्वे गिर्वा होसोष्ठ सोऽप्युचेर्वहरूपतिसमो भवेत् ॥ १ ॥

प्तार्महोदेश्वरतन्त्रमें लिसा है कि सुमेरपर्वतपर सुखपूर्वक वेट हुए देहहें। जनहरू श्रीमहादेवजीसे पार्वतीजीने पूंछा । पार्वतीजी बोर्छा । हे भग-रूप । श्राप सर्वज्ञ और जुद रकान आपानगादिका एर्ग जानते हैं, इस समय संप्रणे अक्षिटकलदायक गञ्जुवोपका यन्त्र सुझसे किहिये । विशेषक जिस यन्त्रके जपनेपर यद्धप्यको किवित्वशक्ति (किविता करनेकी सामध्ये ) प्राप्त होती है, कल्प हुक्षकी समान साथकको सब कामनाओंका देनेवाला और सर्वासिद्धियक वह यन्त्र वर्णन कीजिये । श्रीमहादेवजीने कहा । हे देवि । साथकजनोंको सुखदायक यन्त्र अवण कीजिये । जिस यन्त्रका ज्ञान हो जानेपर जड्डिड यद्धप्यक यन्त्र अवण कीजिये । जिस यन्त्रका ज्ञान हो जानेपर जड्डिड यद्धप्यक्ती बृहस्पतिकी समान महाकिव हो जाता है वही यन्त्र आपसे वर्णन करताहूं । होम और पूजाके विना अङ्गन्यास और करन्यासपूर्वक केवल यन्त्रका जप करनेपरही यन्त्र सिद्ध ज्ञोता है । हे पार्वती ! यदि साथक विधानाद्धसार स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा ज्य करावे तो उसको निःसन्देह सर्वज्ञता लाभ होती है, कभी इसके अन्यथा नहीं होता । यञ्चघोपदेवका यन्त्र छः लाख जपनेपर साथक सब शाखोंमें बृहस्पतिकी समान पारदर्शी हो जाता है ॥ ४ ॥

श्रीपार्वत्युवाच । कोऽप्यत्रापि ऋषिर्छन्दः पूज्यते कात्र देवता । घ्येयः को वात्र तत्सर्वे ब्रुहि मे भक्तवत्सरु ॥ ईश्वर उवाच । घृहद्वारण्यको नामधिर्विराट् छन्द एव च । स एव मंञ्जुघोषाख्यो शक्तिदानेन मुक्तिदः ॥ घ्यात्वा भेरवरूपेण जपेन्मन्त्रमनन्यधीः । तदा मुक्तिपदो मन्त्रो नात्र कार्या विचारणा ॥ घ्यानं तत्र प्रव-क्यामि भेरवस्य महात्मनः । यथा ध्यात्वा जपेनमन्त्रं तन्मे निगद्तः शृणु ॥ सात्त्विकं राजसं चैव तामसं तदनन्तरम् । घ्यानं वक्ष्ये महेशानि क्रमेण हितकास्यया ॥ ६ ॥

श्रीपार्वतीजी बोलीं! हे भक्तवत्सल ! इस मन्त्रका ऋषि कौन है ? छन्द भौन है ? किस देवताकी पूजा की जाती. है ? और किसका ध्यान किया जा है ? यह सब विषय मेरे प्रति वर्णन कीजिये । श्रीमहादेवजी बोले । वेती ! इस मंत्रके बृहदारण्यक ऋषि, विराद् छन्द और मञ्जुघोष

#### भाषाटीकासहित।

देवता हैं। भिक्तपूर्वक इन देवताकी आराधना करनेपर मुक्ति मिल जाती है। साथक एकाम चित्तसे भैरवरूपमें देवताका ध्यान कर मन्त्र जपनेपर निःसंदेह मुक्ति पा लेता है। महात्मा मञ्जुघोप भैरवका ध्यान कहता हूं, जिस प्रकार ध्यान करके मन्त्र जपा जाता है वही ध्यान आप सुनिये। ध्यान तीन प्रकारका होता है साचिक, राजसिक और तामसिक साथकके हितकी कामनासे यह तीनों प्रकारका ध्यान कहता हूं॥ ५॥

सद्यः सिद्धिकरं रूपं घ्यात्वा जपेच सात्विकस् । सिद्धिप्रदं साध-कानां भक्तानां चिन्तितप्रदम् ॥ सन्त्रोद्धारिममं देवि त्रेरुोक्य-स्यापि दुर्लभम् । अप्रकाइयं परं ग्रह्मं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ सन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि ग्रह्माद्धह्मतरं प्रिये ॥ विष्ण्विश्वपाद्याद्याद्यान् । युक्चलधीस्वरूपं पद्धवर्णमन्त्र उदितो जगतां सुखाय । सर्वज्ञतां सद्दासि वाक्पदुतां प्रसूते वेद्दान्तवेदिनरतस्य वसुप्रदः स्यात् ॥ आद्यमन्त्रं जपेन्मत्री अयुतं यदि साधकः । वल्निवेद्यसुक् साक्षा-हृहस्पतिरिवापरः ॥ मासमात्रेण यः क्र्यात्पुरश्चरणवान्नरः । तस्यापि वदनाद्धाणी निःसरेद्रसवर्त्तिनी ॥ मासत्रयेण सततं कविरेव न संज्ञ्यः ॥ ६ ॥

यह सात्विक ध्यान करके जप करने पर तत्क्षण मन्त्रकी सिद्धि होती है। को देवि! इस देवताका मन्त्रोद्धार त्रिभुवनमें दुर्लभ है। इस मन्त्रको प्रकाशित न करे, सदा छिपाकर रक्खे और साधारण मलुष्यको प्रदान न करे। हे प्यारी! जो मन्त्र आपसे कहता हूं वह अत्यन्त गोपनीय है। अर व च छ धीं। यह छः अक्षरका मन्त्र जगवके हितार्थ कहागया है। इस मन्त्रसे आरा-धना करनेपर साधकको सर्वज्ञता लाभ होती है सभामें वाक्पदुता (वाणीकी) चतुराई) उत्पन्न होती है, तथा साधक वेद वेदान्त इत्यादि शास्त्रोंमें पारदश्री और धनवान् होता है। यदि साधक विल नैवेद्यादि प्रदान करके उक्त प्रदश हजार जपे तो वह दूसरे वृहस्पतिकी समान पूजनीय होता है। जो मन्त्र केवल एक महीने इस मन्त्रका पुरश्वरण करता है उस मलुष्यके मुखसे वक

करनेपर वह निःसंदेह असाधारण कवित्वशक्तिसम्पन्न होता है ॥ ६ ॥
गोक्षण्डे गिव पृष्टे च चक्रे वापि च गोमय । यन्त्रे मन्त्रं व्हिखंदाद्री
पश्चान्स्त्रं जपेत्पुनः ॥ व्यानमात्रं विधायाद्रा भाविद्या चिरं
सुधीः । निर्जनं स्थानमागत्य जपेन्मन्त्रमधोम्रुखः ॥ पौर्णमासीं
समारभ्य कुन्द्स्य कुसुमेः शतेः । अष्टाधिकेश्च सम्पूज्य जपेन्मन्त्रं
चतुष्पथे ॥ त्रिमुण्डारोहणं कृत्वा निशिथ मुक्तकुन्तलः । षण्मासमात्रं हि जपेद्यदि कृत्वा विधानवित् ॥ वृहस्पितसमो वक्ता नात्र
कार्या विचारणा । कुक्कुटस्य च मुण्डेकं मुण्डं कोष्टुर्वृपस्य च ॥
त्रिमुण्डमेतद्विख्यातं साधकानां सुखावहम् ॥ ७ ॥

गोसुण्डपर, गोपृष्टपर, चक्र अथवा गोमयपर यंत्र अंकित करके प्रथम उसमें मन्त्र लिखे और पछि जप करे । मञ्जुघोष देवका घ्यान करके जावना करता हुआ सूने स्थानमें अधोस्रख हो नीचेको मुख किये पौर्णमा-सीमें आरंग करके एक सौ आठ कुन्दपुष्पद्वारा पूजापूर्वक चौराहेमें जप करना चाहिये, त्रिमुण्डपर बेठकर बाल खोलेहुए आधीरातमें जप करे । विधिका जाननेवाला साधक इस प्रकार छः महीनेतक जप करनेपर बृह-रपितकी समान वक्ता हो सकता है इसमें सन्देह नहीं। कुनेका मुण्ड, वक्तरेका सुण्ड और बृपमका सुण्ड इन तीन सुण्डोंको त्रिसुण्ड कहाजाता है, यह तीनों सुण्ड साधकका अभिलापित कार्य सिद्ध करते हैं॥ ७॥

आसनं चैव गोष्ठण्डे वासे कुक्करमुण्डकम् । दक्षिणे च शिवासुण्डं कृत्वा पूजां समाचरेत् ॥ अर्द्धचन्द्राकृतिं साक्षाद्वालचन्द्रोपरं त्फुटम् । यन्त्रं लिखेत्तत्र पूजा कुन्दस्य कुसुमेन च ॥ सत्येन
पाणिकमलेन जपादिपूजां शृङ्गरशीलनविधी खल्ल दक्षिणेन ।
राधासुधाकरतुषारमरीचिगौरं ध्यात्वा चतुष्पथतटे वृषमस्तक्षिस्थः ॥ सञ्चित्य कुक्करिशरः शिरसाधिकृदः कुन्देन साधकतमो
न्वपति प्रकामम् । गोचर्मणा विरचितं रसकोणमात्रं चक्रं ततोऽपि
रिक्कक्षमरोचनाभिः ॥ निर्माय सव्यविधिना विजने इम्ञाने

सम्पूजयेद्धनसंवैश्व नवैः पठाहोः । सपूर्णमण्डलतुषारमरीचिमच्ये वालं विचिन्त्य धवलं वरखङ्गहरूतम् ॥ उद्दामकेशानिवहं वरपु-रूतकाव्यं नम्नं सजेत्सतजपद्मद्रठायताक्षम् । अरिष्टगेहे निश्ति-लमेवमादाय यतात्करपछ्वेन ॥ तेनाश्चितं काश्चनपुष्पमेव निवेद्य तर्मे जपति प्रकामम् । आर्किशुकाक्षोडतरोश्च मूले विख्यि पादौ वदनामृतेन ॥ त्रिमुण्डमात्राश्चित एव रात्रौ जपेद्यथाशक्ति तु पौर्णमार्त्याम् ॥ लकुचतक्तलरुथो मुण्डमात्रैकक्द्रहो हिमकरक्रियां चिन्तियत्वा निश्चिथे । यदि जपित जडो वा मन्त्रमेनं त्रिल्सं सवित जपित साक्षाद्वीष्पतिनीत्र चित्रम् ॥ ८ ॥

गोसुण्डपर वैठकर वामभागमें क्रुत्तेका सुण्ड और दक्षिण भागमें गीदडकां सु<sup>0</sup>ड रखकर पूजा करे। अर्द्धचन्द्रमाकी समान आरुतियुक्त और बाल-चन्द्रकी समान समुज्ज्वल यन्त्र लिखकर तिसपर कुन्दपुष्पद्वारा पूजा करे, वांगं हाथसे इस देवताका जप पूजादि कार्य करे और वीराचारमतानुसार शङ्काररसादियुक्त होकर कार्यसमापनपूर्वक दाहिने हाथसे जप करे । पूर्णि-माके चन्द्रमाकी समान और तुषारकी समान धवलवर्ण मञ्जुघोप देवका ध्यान करके चौराहेमें वृपत्तमुण्डपर वेठे और फिर कुत्तेके मस्तककी चिन्ता करता हुआ कुन्दपुणद्वारा पूजा करके जप करनेपर अभिलापित कार्य सिद्ध होता है । गोचर्मपर पट्कोण ( छः कोन ) चक्र बनाकर उसपर कुंकुम और रोचना ( रोली ) द्वारा यन्त्र अंकित करेक निर्जन श्मशानमें बैठ कुन्दपुष्प और वनोत्पन्न पड़व दारा वांयें हाथसे पूजा करे । तुपारकी समान धवलमण्डलमें वरमुदा और खङ्गधारी बालकपी खुले बाल प्रस्तकहरत ( हाथमें वर प्रस्तक लिये ), नम्र और ,पमपत्रायताक्ष ( कम-लनयन ) मञ्जुघोप देवका भजन करता हूं । रात्रिकालमें सूतिकागृह ( सोवर ) का तेल लाकर दोनों हाथमें मर्दनपूर्वक उसी हाथ द्वारा काञ्चनपुष्य अित करके वह पुष्प देवताको निवेदन् करे और फिर मन्त्रको जपे पलाशवृक्ष ( ढाक ) और अशोकवृक्षकी जडमें वैठकर वदनामृतद्वार्ग पादलेपनपूर्वक निसुण्डपर वैठकर पूर्णिमाकी रात्रिमें यथाशाक्त वक

करना चाहिये। आधीरातके समय लक्कचहक्षके नीचे पूर्वीक निष्टुउन्थें किसी एक सुण्डपर देठकर चंद्रमाकी समान गौरवर्ण मञ्जुबोद देवकी चिंदा करताहुआ यदि कोई जडमति मनुष्यत्ती उक्त मंत्र तीन लास जप करे नी वह मनुष्य साक्षात् बृहरपतिकी समान वाग्मी होता है इसमें संदेह नहीं॥८॥

खुलाब्रज्ञोपक्रद्छीतरुख्ठसंस्थ आस्तीणेपुष्परचितासनसिविदः।
राक्षाविधूद्रमञ्जेपत्य करोति पूजां यः सोऽप्यजेय इह वाक्ष्विद्याः
तिरीश्वरः स्यात् ॥ जिह्वां विसृज्य निजपाणिसरोरुहाभ्यां रास्नाप्रसूनज्ञतकैः परिपूज्य गोष्टे। यो वे जपेद्रज्ञदिनं रस्रछक्षमात्रं ईशं
जयेत्किष्ठत वाक्प्रतिमेव चित्रम् ॥ स्थित्वा निशीथसमये रजकृस्य काष्टे खङ्गान्वितो जपित यद्यपि पौर्णमास्याम् । सम्पूर्णमासमथवा तरसापि तस्य वक्राद्विनिःसरित गीरमृतायमाना ॥ यो
दन्तभावनकृतेश्व करञ्जकाष्टेस्तस्यापि गीष्पितवचो नियतं सुछभयम् ॥ तिछत्रेछेन मितमान् कुन्द्करवपुष्पकेः । जुहुयाद्यत्नतो
धन्त्री सर्वसिद्धिमवाष्ट्रयात् ॥ मिज्ञष्ठतोयद्वचासितभाजुमुङेः
स्वीयांग्रोणितयुतेः समकुष्टकेश्व । कृत्वा छ्छाटफ्रछके तिछकं
ब्रतस्थो विद्याप्रवोधविषये नवगीष्पतिः स्यात् ॥ ९ ॥

भोजनीपरान्त केलेक वृक्षकी जडमें पुष्पासन वनाकर उसपर बैठ
पूर्णिमाके चन्द्रोदयकालमें जो व्यक्ति मञ्जूषोप देवकी पूजा करता है, वह
व्यक्ति इस लोकमें बृहस्पतिकी समान अजेय होता है। अपने दोनों हाथोंसे
जीम साफ करके गोष्ठस्थानमें शतसंख्यक राख्नापुष्पद्वारा पूजा करके जो
मनुष्य नित्य एक लाख मंजुषोपका मंत्र जपता है, वह व्यक्ति ईश्वरकोभी
जय करसकता है। बृहस्पित उसके निकट निःसंदेह पराजित होते हैं। पूर्णिमार्का आधीरातमें धातेंकि पट्टेपर बैठकर खड़्रधारी होकर जप करे।
जो मनुष्य इस प्रकार एक महीनेमर जप करसकता है उसके सखसे अनर्गल
भामतत्रुल्य अत्यन्त मधुर गद्यपद्यमयी वाणी निकलती है। जो व्यक्ति
भामतत्रुल्य अत्यन्त मधुर गद्यपद्यमयी वाणी निकलती है। जो व्यक्ति
भामतत्रुल्य अत्यन्त मधुर गद्यपद्यमयी वाणी निकलती है। जो व्यक्ति
भामतत्रुल्य अत्यन्त मधुर गद्यपद्यमयी वाणी निकलती है। जो व्यक्ति
भामतत्रुल्य अत्यन्त मधुर गद्यपद्यमयी वाणी निकलती है। जो व्यक्ति

किलका और कुंदपुष्पद्वारा होम करने पर साधक सर्व सिद्धि पालेता है। मजीठ मोथा वच सफेद आककी जड अपने गात्रका रुधिर और कूठ यह सब पदार्थ इकहे करके कपालमें तिलक धारणपूर्वक मंजुघोष देवकी आराधना करनेपर वह व्यक्ति दूसरे वृहस्पतिकी समान होता है॥ ९॥

#### भैरवतन्त्रेऽपि ।

मञ्जुवोषारुयममलं मन्त्रमाकर्णय त्रिये । धनवंशप्रदं रम्यं सार्वज्ञ वाग्मिताप्रदम् ॥ अदोषकवितासूलं सर्वत्र प्रतिभाप्रदम् ॥ १०॥

भैरवतन्त्रमं श्रीमहोदवजीने पार्वतीजिसे कहा है हे प्रिये ! निर्मल मञ्जूघोष मन्त्र श्रवण कीजिये । यह मंत्र धन, वंश, सर्वज्ञता और वास्थिकि प्रदान करता है । इस मन्त्रसे आराधना करनेपर निर्दोष कविता करनेकी शाकि और संपूर्ण शास्त्रोंमं ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १०॥

#### देव्युवाच ।

भगवन् गिरिजानाथ ! कथयत्वं यथोचितम् । मञ्जुघोषः स कः कीटक तस्याजुष्टानमेव हि ॥ ११ ॥ देवीने कहा । हे भगवन् ! हे गिरिजानाथ ! मञ्जुघोष कैसे देवता हैं और उनकी आराधनाका अनुष्ठान किस प्रकार किया जाता है १ वह सुझेसे वर्णन कीजिये ॥ ११ ॥

#### ईश्वर उवाच ।

श्रूयतां देवि मे वाक्यं नात्र कार्या विचारणा। मञ्जुघोषल्तु यो देवः सोऽहं देवि न संज्ञ्यः ॥ एकोऽहं ज्ञञ्ज्ररो देवि नानास्नुर्तिधरः स्वयम् । तस्यानुष्टानमधना श्रूयतां मम तत्त्वतः ॥ मंत्रः षडक्षरः सारः सद्यः कुमतिनाज्ञनः । रसलक्षाविधरतस्य जाप्य एव सुरे-पिसतः ॥ त्रिपक्षजपनाहोवि वाग्मी भवति मानवः । सुकवित्वं भवे-त्तस्य प्रतिमा विज्वजित्वरी ॥ मासत्रयं जपेद्यस्तु पण्डितोऽपडि-तो यदि । षण्मासं यस्तु जपित स सर्वज्ञः कुज्ञात्रधीः ॥ अन्देन सिद्धयः सर्वा भवन्ति सत्यमीज्विरि । आहारोऽस्य नृणां वचौर्ण नैवेद्यं चक्षुषोर्मलम् ॥ सूत्रैः पाद्यं ददेत्तस्य गन्धो विद् खदिरोज्यकं

वस् । आरण्यक्तस्य पत्राणि पुष्पाण्येव सुनिश्चितम् ॥ एरण्डर्ह्हः कार्पासवीनमध्ये प्रचक्ष्यते । तुण्डको नालदानेन भवेदानमर्नायन् क्रम् ॥ ध्यानं वक्ष्यं महादेवि सर्वतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव सुनितिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव सुनितिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ प्रज्ञाद्यसिव ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ अत्रव्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यसिव ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व ॥ प्रश्चित्रस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम् ॥ ज्ञाद्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्रम्यस्व सुनेतिहिप्यस्व सुनेतिहिप्रदायक्यस्व सुनेतिहिप्यस्व सुनेतिहिप्यस्व सुनेतिहिप

महादेवजी बोले हे देवि ! मेरा वचन मुनो । इसमें कुछ विचार मत करना। हे देवि ! आफ्ने जिन मंजुवोप देवके विषयमें पूछा मेंही वह मंजु-घोष हूं। इसमें संदेह नहीं। एक मेंही अनेक रूप धारण करता हूं। अब इस समय मुझसे उन रंजुघोष देवकी उपासनापद्धति सुनिये । मंजुघोषका मंत्र पडक्षर है, इस मंत्रकी आराधना करने पर तत्क्षण क्रमतिका नाश होजाता है। छः लाख जपने पर मंजुषोपमंत्रका पुरश्वरण होता है । मनुष्य तीन पक्षपर्यंत इस मंत्रके जपनेपर वाक्शक्तिसम्पन्न होता है और उसकी असाधारण कवित्वशक्ति और विश्वविजयिनी बुद्धि होती है । अपण्डित (मूर्ख) व्यक्तिभी यदि तीन मासतक इस मन्त्रका जप करे तो वह श्रेष्ट पंडित हो सकता है। जो मनुष्य छः मासतक इस मन्त्रको जपता है, वह कुशायकी समान सूक्ष्मखुद्धिसम्पन्न और सर्वज्ञ होता है। हे ईश्वरी! एकवर्पपर्यन्त उक्त मञ्ज्ञघोषदेवका मन्त्र जपनेपर वह सर्वसिद्धिसम्पन्न होतां है। इस देवताका भोजन नरविष्टा, नैवेद्य आँखोंका कीचड, पाद्य मूत्र और गन्य विट्खदिर है, वनके वृक्षांके पत्ते और फूलों द्वारा पूजा करे । अंडके तेलके संग विनौ-लोंके दारा अर्घ्य देवे और अपने वदनामृतद्वारा आचमनीय प्रदान करे। हे महादेवि ! सर्वसिद्धिदायक मञ्जुघोपका ध्यान कहताहूं । मञ्जुघोष चन्द्र-माकी समानशुभवर्ण, खङ्कापुस्तकधारी, मनोरम देहयुक्त और शान्तमूर्ति है। इनके नेत्र कमलपत्रकी समान विस्तृत हैं। और यह साधककी कुमतिका ्रीनाश कर देते हैं। ऐसे मञ्जुवोष देवको में प्रणाम करता हूं॥ १२॥ " ्रेमंत्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि नमस्कारोपदेशतः । श्रुणु देवि महाभागे कुछौ ेशिद्यः फलप्रदम् ॥ मंत्रं सर्वार्थदं सारं वज्ञीकरणह्नपकम् । असर्छ

निर्शुणं सारं ग्रुणिनं सर्वकामदृष् ॥ तं नमामि हितं नाथं मञ्जुघोषं नमास्यहृष् । वरीशं परमं सारं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरैः ॥ रक्तं रजोगु- णेर्युक्तं मञ्जुघोपं नमास्यहृष् । वचनेन न जानित कायेन न च कोविदाः ॥ तं शान्तं तमसा ग्रुक्तं पीतवस्त्रं नमास्यहृष् । चरणे पतिता जीवो बुद्धये तं नमास्यहृष् । न जानित सुरा यस्य तत्त्वं सत्त्वग्रुणेन वे ॥ हृष्टं समस्तारारं च मञ्जुघोषं नमास्यहृष् । घ्यात्वा विश्वेश्वरं चैव प्रतिपत्त्यादिहेतुकम् ॥ सकलं निष्कलं चैव तं नमामि हितप्रदृष् । ऋषिः कण्यो भवेत्पंक्तिश्चल्दोऽङ्गानि षडशरैः ॥ दक्षिणां शक्तितो द्याद्वरुख्या भवेत् । गुरुसन्तोषमात्रेण सिद्धिभवित विश्वतम् ॥ पिता गुरुनं कार्यो वे दिक्षाकर्भणि पार्वति । यावत् कालं सुतो दुःखी पिता तु नरकं व्रजेत् ॥ १३ ॥

हे देवि ! हे महामागे ! मञ्जूषोपके मन्त्रका उद्धार कहताहूं अवण कीजिये । इस मन्त्रसे आराधना करनेपर तत्काल फल मिलता है । यह मन्त्र सब मन्त्रोमें प्रधान, सर्वार्थपद और वशीकारक है । मञ्जूषोप देव निर्मल निर्राण सब देवताओंमें श्रेष्ठ, सर्वग्रणशाली, सब कामनाओंके दाता, साथकके हितकारी और जगत्रके आश्रय हैं, उनको नमस्कार करता हूं । मञ्जुषोपदेव सर्वश्रेष्ठ, सारतर ब्रह्मादि देवताओंके पूज्य और रजोग्रणग्रुक्त हैं, उनको प्रणाम करताहूं । कोई पण्डित व्यक्ति वाक्ष्य अथवा शरीर-हारा जिनको नहीं जानसकता, जो शान्तमूर्ति, तमोग्रणयुक्त और पीतवस्व-धारी हैं, उन मञ्जुषोपको प्रणाम करता हूं । देवतालोग देत्योंको जीतनेके लिये जिनके चरणोंमें गिरेथे और संपूर्ण जीव जिनके चरणकमलोंमें पढे हुए हैं ज्ञानकी प्राप्तिके निमित्त में उन्हीं मञ्जुषोपको प्रणाम करताहूं । सन्त्व-ग्रणावलम्बी देवतालोग निनका तत्व नहीं जानसकते, सबके सारभूत प्रहृष्ट उन्हीं मञ्जुषोपको प्रणाम करता हूं । विश्वेश्वर मञ्जुषोपका ध्यान करनेपर सब शास्त्रोंमें ज्ञानलाम होताहै । उन निष्कलङ मञ्जुषोपदेवको नमस्कार करताहूं ।ग इस मन्त्रके कण्वऋषि और पंक्ति छन्द है।मंत्रमध्यगत पडक्षरह्यारा पडक्रन्यथक

करे । मञ्ज्ञघोपका मन्त्र यहण करके अपनी शक्तिके अनुसार ग्रहके सन्तोपार्थ सुवर्णादिकी दक्षिणा प्रदान करे । ग्रहदेवके सन्तुष्ट होनेपर मन्त्रकी सिद्धि होती है । दे पार्वती ! दीक्षाकार्यमें पिताको ग्रह नहीं करे । पिताको ग्रह मानकर उनसे मन्त्र बहण करनेपर एत्र समस्त जीवन दुःख पाता है और पिता नरकमें चला जाता है ॥ १३ ॥

## इति मंजुबोप्मन्त्र समाप्त ।

# अथ योगिनीसाघनम्।

### भूतडांमरे ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि योगिनीसाघनोत्तमम् । सर्वार्थसाघनं नाम देहिनां सर्वसिद्धिदम् ॥ अतिग्रह्मा महाविद्या देवानामपि दुर्लभा । यासामभ्यर्चनं कृत्वा यक्षेशोऽभूद्धनाधिपः ॥ तासामाद्यां प्रव-क्यामि सुराणां सुन्दरीं त्रिये । अस्या अभ्यर्चनेनैव राजत्वं स्वभते नरः ॥ अथ प्रातः समुत्थाय कृत्वा रुनानादिकं श्लभम् । प्रासादं च समासाद्य कुर्यादाचमनं ततः ॥ प्रणवान्ते सहस्रारं हुँ फट् दिग्ब-न्धनं चरेत् । प्राणायामं ततः कुर्यान्मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ षडंगं मायया कुर्यात्पद्ममष्टद्रं छिलेत् । तस्मिन्पद्मे महामन्त्रं जीव-न्यासं समाचरेत् ॥ पीठे देवीः समावाह्य ध्यायेद्वेवीं जगतित्रयाम् । पूर्णेचंद्रनिभां गौरीं विचित्राम्बरधारिणीस् ॥ पीनोत्तंगकुचां वामां सर्वेषामभयप्रदाम् । इति घ्यात्वा च मुलेन द्यात्पाद्यादिकं शुसस् ॥ पुनर्धूपं निवेद्येव नैवेद्यं सूलमन्त्रतः । गंधचंदनतांबूलं सकर्ष्ट्रं सुज्ञोभनम् ॥ प्रणवांते सुवनेज्ञीमागच्छ सुरसुंद्रि । वहे-र्थार्या जपेन्मन्त्रं त्रिसन्थ्यं च दिने दिने ॥ सङ्ग्लेकप्रमाणेन ध्यात्वा देवीं सदा ब्रुधः । मासान्ते न्याप्य दिवसं विष्टपूर्जा सुशोभनाम् ॥ कृत्वा च प्रजपेन्मंत्रं निर्शाथे याति सुन्दरी । सुदृढं साधकं मत्वा याति सा साधकालये ॥ सुप्रसन्ना साधकांत्रे सदा स्मेरमुखी ततः । ्रिङ्झा देवीं साधकेन्द्रो द्यात्पाद्यादिकं शुभम् ॥ सुचन्द्रनं सुमनसो

दत्त्वाभिछाषितं वदेत्। मातरं भगिनीं वापि आयी वा भिक्ति-भावतः ॥ यदि माता तदा देवि द्रव्यं च सुमनोहरम् । भूषितत्वं प्रार्थितं यत्तद्दाति दिने दिने ॥ पुत्रवत्पाछितं छोके सत्यं सत्यं सुनि-श्वितम् । स्वसा ददाति द्रव्यं च दिव्यवस्त्रं तथेव च ॥ दिव्यां कन्यां समादाय नागकन्यां दिने दिने । यद्यद्भवति भृतं च भविष्यतीति यत्पुनः ॥ तत्सर्वे साधकेंद्राय निवेदयति निश्चितम् । यद्यत्प्रार्थ-यते सर्वे सा ददाति दिने दिने ॥ श्रात्वत्पाछितं छोके कामनाभि-भनोगतेः । भार्या स्पाद्यदि सा देवी साधकस्य मनोहरा ॥ राजेन्द्रः सर्वराजानां संसारे साधकोत्तमः । स्वर्गे मत्ये च पाताछे गतिः सर्वत्र निश्चितम् ॥ यद्यददाति सा देवी क्रिथितं नेव शक्यते । तया सार्द्धं च संभोगं करोति साधकोत्तमः ॥ अन्यस्त्रीगमनं त्यकत्वा सन्यथा नश्यति ध्रुवम् ॥ १ ॥

अव योगिनीसाधनकी प्रणाली कहीजाती है । स्तडामरमें लिखा है कि
प्राणियों के हितसाधनार्थ योगिनीसाधन कहता हूं । यह महाविद्या अत्यन्त
गोपनीय और देवताओं को मी दुर्लम है । इन सब योगिनियों की पूजा करके
कुचेर धनाधिप हुए हैं । इन सब योगिनीगणमें सर्व प्रधान सुरसुन्दरी हैं, इनकी
पूजा करनेपर मलुष्य राजत्व लाम करता है । सुरसुन्दरीकी पूजाप्रणाली
यथा प्रातःकालमें गात्रोत्थान करके स्नानादिक नित्यिक्तिया समापनपूर्वक हों इस मन्त्रसे आचमन करके ॐ हुं फट् इस मंत्रसे दिग्बन्धन करे ।
फिर मूलमंत्रसे प्राणायाम करके ( हां अञ्चर्यान्यां नमः ) इत्यादि क्रमसे
कराङ्गन्यास करे । पीछे अञ्चरलप्रम अंकित करके उस प्रममें देवीका जीवन्यास करे और पीठदेवताका आवाहन करके सुरसुन्दरीका ध्यान करे ।
यह योगिनी जगित्या हैं, इनका सुस चन्द्रमाके समान सुदृश्य, शरीर गौरवर्ण, पिहरावा विचित्रवस्र तथा दोनों स्तन ऊंचे और स्थूल हैं । यह सबको अभय दान करती हैं इस प्रकार मूलमंत्रसे देवीकी पूजा करे । मूलमंत्र
उचारण करके पाद्यादि प्रदानपूर्वक थूप दीप नैवेद्य गन्य चन्दन और्ल्ण
ताम्बूल निवेदन करे । ॐ हीं आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा इस मंत्रसे पूलक

करे । सायक प्रतिदिन तीनों संध्यामें ध्यान करके एक एक सहस्रके हिसा-वसे जप करे । इस प्रकार एक महीने जप करके महीनेके अन्तिम दिनगं विछ इत्यादि विविध उपहारोंके द्वारा देवीकी पूजा करनी चाहिये । पूजाके अवसानमें पूर्वीक्त मंत्र जपता रहे, इस प्रकार जप करने पर आधी रातके समय देवी साथकके निकट आती हैं । सुरसुन्दरी देवी साथकको दृहमति-ज्ञे जानकर उसके यरमें जाती हैं । साधक सुरसुन्दरीको सन्सुख सुप्रत्र और हससुख देखकर पुनर्वार पाद्यादिद्वारा पूजा करे तथा उत्तम चन्दन और सुशोभित पुष्प प्रदान करके अपने अभिलापित वरकी प्रार्थना करे । उस काल साथक ऐविजिको माता वहन और भार्या कहकर संबोधन करे । साध-क यदि सुरसुन्दरीका मातृभावसे भजन करे तो देवी सायकको मनोहर विविध इच्य प्रदान करती हैं और राज्यकी प्रार्थना करने पर वहनी देदेती हैं । देवी प्रतिदिन सापकके निकट आकर उसका प्रत्रकी समान लालन पालन करती हैं। यदि साधक देवीकी बहनके भावमें भावना (आराधन) करे तो वे नाना प्रकारके पदार्थ और वस्त्र पदान करती हैं, तथा दिव्यकन्या और नागकन्या लादेती हैं। भूत भविष्य और वर्चमान जो सब घटना होती हैं, वह साथकको जता देती हैं। साथक देवीके निकट जिस वातकी प्रार्थना करता है देवी तत्काल वहीं पदान करती हैं । देवी साधकका भाईकी समान पालन करती हैं ओर उसकी सारी अभिलापाओंको पूर्ण कर देती ैं यदि साथक देवाँकी मार्यारूपमें आराधना करे तो वह साधक संसारके सब राजाओंमें प्रधान होता है तथा स्वर्ग मर्त्य और पातालमें सर्वत्र विना रोक टोक विचरण कर सकता है और देवी जो सब पदार्थ अर्पण करती है उनको वर्णन नहीं कर सकता। साधक उनके साथ सुख संभोग करता हुआ समय बिताता है, इस प्रकार देवींको भार्यारूपमें सिद्ध करने पर साधक दूसरी खीकी आसक्ति त्यागदेवे । नहीं तो देवी कोधित होकर साधकका नाश करदेती हैं॥ १॥

ततोऽन्यत्साघनं वक्ष्ये निर्मितं ब्रह्मणा पुरा । नदीतीरं समासाद्य ्यक्तयीत्रनानादिकं ततः ॥ पूर्ववत्सकछं कार्ये चन्द्नैर्मण्ड्छं

छिखेत् । स्वमन्त्रं तत्र संछिख्यावाह्य ध्यायेन्यनोहराम् ॥ कुरङ्ग-नेत्रां शरदिन्दुवकां विस्वाघरां चन्द्नगन्धिष्ठप्ताय् । चीनां-शुकां पीनकुचां समोज्ञां स्यामां सदा कामदुघां विचित्रास्॥ एवं ध्यात्वा जपेद्देवीमगरुचूपदीपकैः। गन्धं पुष्परसं चैव तास्त्रु-छादींश्व सूछतः॥ तारं माया गच्छ मनोहरे पावकवस्रभा कृत्वायुतं प्रतिदिनं जपेन्मंत्रं प्रसन्नधीः ॥ मासांते व्याप्य दिवसं क्डर्याच जपमुत्तमम् । आनिशीथं जपेन्मंत्रं ज्ञात्वा च साधकं हृद्धम् ॥ गृतवा च साधकाभ्यासे सुप्रसन्नो मनोह्रा। वरं वर्य शीत्रं त्वं यत्ते मनासे वर्त्तते ॥ साधकेन्द्रोऽपि तां ध्यात्वा पाद्याद्यैरचैये-न्मुदा । प्राणायामं पडङ्गं च मायया च समाचरेत् ॥ सद्यो मांसविरुं दुत्त्वा पूजयेच संमाहितः । चन्द्नोदकपुष्पेण फलेन च मनोह-राम् ॥ ततोऽर्चिता प्रसन्ना सा प्रष्णाति प्रार्थितं च यत्। स्वर्णे शतं साधकाय दद्वात सा दिने दिने ॥ सावज्ञोषं न्ययं कुर्यात् स्थिते तत्तु न दास्यति । अन्यस्त्रीगमनं तस्य न भवेत्सत्यमीरितम् ॥ अन्याहतगातिस्तस्य भवतीति न संज्ञयः। इयं ते कथिता विद्या सुगोप्या या सुरासुरैः ॥ तव स्नेहेन भक्तयां च वक्ष्येऽहं परमे-इवि ॥ २ ॥

अव अन्य योगिनीसायनकी प्रणाली और मन्त्र कहा जाताहै। जो कि पूर्वकालमें ब्रह्माजीने निर्मित की है। नदीके तटपर जाकर साधक स्नानादि नित्यिकिया समापनपूर्वक पूर्ववत् न्यासादि सब कार्य करे। फिर चन्दन द्वारा मण्डल अंकित करके उस मण्डलमें देवीका मन्त्र लिखना चाहिये और मनोहरा नाम्नी योगिनीका ध्यान करे। देवीके नेत्र हिरनके नेत्रोंकी समान सुदृश्य, सुख शरद्के चन्द्रमाकी समान सुशोभित, अथवा विम्वाफलके समान अरुण वर्ण, सर्वाण सुगन्धित, चन्दनसे अलुलिम, पहि-रावा चीनवस्र और दोनों स्तन अत्यत स्थूल हैं, यह श्यामवर्ण है और नामधेनुकी समान साथककी सं कामना पूर्ण करतीहैं तथा यह विचित्र वर्ण हैं। इस प्रकार देवीका ध्यान करके पूजापूर्वक मन्त्र जपना चाहिये। साधक अगर धूप दीप गंध पुष्प मधु और ताम्बूलादिके द्वारा मूलमंत्रसे पूजा करे । ' ॐ हीं मनोहरे आगच्छ स्वाहा ' इस मन्त्रको नित्य अग्रुत ( दश हजार ) जपना चाहिये । इस प्रकार एक महीने जप करके महीनेके अन्तिम दिनमें प्रातःकालसे आरंभ करके सारे दिन मंत्र जपे । आधी राततक जप करनेपर मनोहरा देवी प्रसन्न होतीहैं और साधकको दृढपंतिज्ञ जानकर उसके पास आतीहैं तथा साधकसे कहतीहैं कि 'आपके मनमें जो अभिलापा हो, वही वर माँगलो ' तब साधक पुनर्वार देवीका ध्यान करके पाद्यादि उपचारसे पूजा करे। इस योगिनीकी पूजामें हीं इस मंत्रसे प्राणायाम और 'हां अङ्गठान्या नमः ' इत्यादि प्रकारसे कराङ्गन्यास करे । अनंतर साधक संयत ( सावधान ) होकर सबो मांसदारा विलिपदानपूर्वक चन्दनका जल और नानाविध पुष्पें-द्वारा मनोहरा देवीकी यूजा करे। इस प्रकार पूजा करनेपर देवी प्रसन्न होकर साथकके मनकी सब अभिलापा पूर्ण करतीहैं और प्रतिदिन साथकको सौ सुवर्णसुद्रा ( अशर्फी ) प्रदान करतीहैं साधकको प्रति दिन जो मिले उस सबको व्यय ( खर्च ) करढाले क्योंकि किञ्चिन्मात्रभी शेष ( वाकी ) रहने पर देवी कुपित होकर फिर कुछ नहीं देतीं। इस योगिनीका साधन करनेपर अन्य स्त्रीका सहवास परित्याग करे । सायक इस साधनाके प्रभावसे सर्वत्र अन्याहत-गति होकर विचरण करसकताहै इसमें सन्देह नहीं । यह जो योगिनीसाधन कहागया, यह सुरासुरनणोंके पक्षमें भी अत्यन्त गोपनीय है, हे देवि आपके लोहके वशीभृत होकरही आपसे वर्णन कियागयाहै ॥ २ ॥

ततोऽन्यत् साधनं वक्ष्ये शृणुष्वैकमनाः प्रिये। गत्वा वटतलं देवीं यूजयेत्साधकोत्तमः ॥ प्राणायामं षडंगं च माययाथ समाचरेत्। सद्योमांसंबालं दृत्वा यूजयेत्तां समाहितः ॥ अर्घ्यप्रच्छिष्टरक्तेन दृद्यात्तरमें दिने दिने । प्रचण्डवदनां देवीं पक्षविम्बाधरां प्रिये ॥ रक्तास्वरघरां वालां सर्वकामप्रदां ग्रुभाम्। एवं ध्यात्वा जपेनमंत्र- मयुतं साधकोत्तमः ॥ सप्तदिनं समभ्यच्ये चाष्टमे विधिवचरेत्। कायेन मनसा वाचा यूजयेच दिने दिने ॥ तारं माया तथा कूर्च रक्तकभीण तद्वहिः । आयच्छ कनकान्ते तु वित स्वाहा महा-

मनुः ॥ आनिशीयं जपेन्मंत्रं बाँछं दत्त्वा मनोहरम् । साधकेंद्रं हृढं मत्त्वा आयाति साधकालये ॥ साधकेंद्रोऽपि तां हृङ्घा दृद्धादृर्धा-दिकं ततः । ततः सपरिवारेण भार्या स्यात्कामभोजनेः ॥ वस्त्रभू-पादिकं त्यक्त्वा याति सा निजमंदिरम् । एवं भार्या भविद्यत्यं साध-काज्ञानुरूपतः ॥ आत्मभार्या परित्यज्य भजेत्तां च विचक्षणः ॥३॥ महादेवजी बाले हे प्यारी ! अब अन्य योगिनीसाधनकी प्रणाली और मंत्र

कहता हूं आप एकामिचत्रमे अवण कीजिये। साधक वटके बृक्षके नीचे देवीकी पूजा करे। हीं इस मन्त्रसे प्राणायाम और हीं अंग्रहात्त्यां नमः इत्यादि प्रकारसे कराङ्गन्यास करे । साधक संयत होकर सचौमांसद्वारा बलिभदानपूर्वक पूजा करे । उच्छिष्ट रक्तदारा अर्घ्य प्रदान करके प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये । यह योगिनी प्रचण्डवदना इनके अधर पकेहुए विम्बाफलकी समान रक्तवर्ण और पहिरावा रक्तवस्त्र है। यह बाछिकारूपिणी और साधकको सर्व कामनाओंकी देनेवाली है। सांघकको इस प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन दश हजार मंत्र जपना/ चाहिये। सात दिन इस प्रकार पूजा और मन्त्र जपकर आठवें दिन यथा-विधि पूजा करे। इस मकार काय मना वाक्यसे प्रति दिन देवीकी आराधना करनी चाहिये। ॐ हीं हुं रक्षकर्मणि आगच्छ कनकवति स्वाहा । इस मंत्रसे पूजा और जप करे। साधक देवीको मनोहर बलिपदान करके आधी-रातपर्यन्त मंत्रका जप करे। देवी साधकको दृढप्रतिज्ञ जीनकर उसके घर आती हैं। साधक देवीका दर्शन करके अर्घ्यादिद्वारा पूजा करे । इससे देवी अपनी टइलियोंसहित साधककी भार्या होकर साधकको विविध अभिला-षित भोज्यवस्तु प्रदान करती हैं और अपने भूषण बन्नादि परित्याग करके अपने घरको चलीजाती हैं । विद्वाच् साथक इस प्रकारसे सिद्धि करके अपनी भार्याको परित्यागपूर्वक कनकावतीकी भजना करे ॥ ३ ॥

ततः कामेश्वरीं वक्ष्ये सर्वकामफळप्रदाम् । प्रणवं भुविनेशानीं चागच्छ कामेश्वरि ततः ॥ वह्नेभीयी महामन्त्रः साधकानां सुखा-वहः । पूर्ववत्सकळं कृत्वा भूर्वपत्रे सुशोभने ॥ गोरोचनाभिः प्रतिमां विनिर्माय स्वलंकृताम् । श्रय्यामारुह्य प्रजपेन्मत्रमेकमना- स्ततः ॥ सहस्रेकप्रमाणेन यासमेकं जपेहुघः । घृतेन मधुना दीपं द्धाच सुसमाहितः ॥ कामेश्वरीं शशाङ्कास्यां चलत्वञ्चनलोचनाम् । सदा लोलगतिं कान्तां कुसुमास्रशिलीस्त्वीम् ॥ एवं घ्यात्वा जपेन्स्त्रं निशिथे याति सा तदा । हृष्ट्वा तु साधकश्रेष्ठ-माज्ञां देहीति तां वदेत् ॥ स्त्रीयानेन तदा तस्यै द्धात्पाद्यादिकं ततः । सुप्रसन्ना सदा देवी साधकं दोपयेत्सदा ॥ अन्नाद्ये रतिभोगेन पतिवत्पालयेत्सदा । नीत्वा रात्रो सुखेश्वर्य दत्त्वा च विपुलं घनम् ॥ वस्नालंकारद्रव्यादीन्प्रभाते याति निश्चितम् । एवं प्रतिदिनं तस्य सिद्धिः स्यात्कामकृपतः ॥ २ ॥

अनन्तर सब कामनाओंका फल देनेवाली कामेश्वरी योगिनीकी साधन-प्रणाली और मन्त्र कहाजाता है । ॐ हीं आगच्छ कामेश्वरि स्वाहा । यह महामन्त्र साथकको सुख देनेवाला है। साथक पूर्ववत पृजादि करके शोजा-यमान भोजपत्रपर गोरोचनाद्वारा सव गहनोंसे विभूपित देवीकी प्रतिमूर्ति आंकित करे और शय्यापर बैठकर एकाश्रचित्तसे पूर्वकथित मन्त्र जपे। एक महीनेतक नित्य एक हजार मन्त्र जपना चाहिये । इस देवताकी पूजा और मंत्र जपनेके समय घृत और मधुद्वारा दीपक जलाना उचित है। कामेश्वरी देवी चन्द्रसुखी, इनके नेत्र सञ्जनकी समान चञ्चल और यह सदा चञ्चलगतिसे विचरती रहती हैं इनके हाथमें पुष्पबाण है। इस प्रकार ध्यान करके पुजा और जप करनेपर देवी आगमन करती हैं और सन्तुष्ट होकर साधकसे कहती हैं ' आपकी किस आज्ञाका पालन करना होगा ' अनन्तर साधक देवीकी स्त्रीमावसे पाब्यादिद्वारा पूजा करे । 'ऐसा होनेपर देवी अत्यन्त प्रसन्न होकर साधकको परितुष्ट करती हैं और अन्नादि अनेक भोज्यपदार्थोंद्वारा सदा पतिकी समान पाछन करती हैं। देवी साधकके निकट रात्रि विताकर ऐश्वर्यादि सुख भोगनेकी सामग्री विपुल घन और नाना प्रकारके वस्त्र गहने इत्यादि पदानपूर्वक प्रातःकालमें चलीजाती हैं। इस प्रकार प्रतिदिन साधककी अभिलाषानुसार सिद्धि प्रदान करती हैं ॥ 2 ॥

ततः पटे विनिर्माय प्रत्ति ध्यानक्षपतः । सुवर्णवर्णी गौरांगीं सर्वाछंकारभूषिताम् ॥ चूपुरांगद्दारात्यां रम्यां च प्रष्करेक्षणाम् । एवं
ध्यात्वा जपेन्मंत्रं दत्त्वा च पाद्यमुत्तमम् ॥ सचंद्वेन प्रष्णेण जातीपुष्पेण साधकः । गुग्गुलुधूपदीपौ च द्यान्मूलेन साधकः ॥ मंत्रस्तु ॥ तारं माया तथा गच्छ रतिसुन्द्रिपदं ततः । विह्वजायाष्ट्रसाहसं
जपेन्मंत्रं दिने दिने ॥ मासान्ते दिवसं व्याप्य कुर्यात्पूजादिकं शुभम् ।
धृतदीपं तथा गंधं पुष्पं ताम्बूलमेव च ॥ तावन्मंत्रं जपेदिद्वान्यावदायाति सुंद्री । ज्ञात्वा दृढं साधकेंद्रं निश्चियाति निश्चितम् ॥
ततस्तमचयद्भत्त्त्या जातीकुसुममाल्या । सुसंतुष्टा साधकेंद्रं तोषयद्गतिभोजनेः ॥ भूत्वा आर्या च सा तस्मै ददाति वाश्वितं वरम् ।
भूषादिकं परित्यज्य प्रभाते याति सा ध्रुवम् ॥ ६ ॥

अन्य योगिनीसाधनकी प्रणाली यथा । प्रथम योगिनीकी ध्याना-न्तुसार पट (वस्त्र ) में प्रतिमूर्ति अंकित करे । देवीका ध्यान यथा—देवीं सुवर्णकी समान वर्णवाली गौराङ्गी और सब अकारके गहनोंसे अलंकत हैं। पायजेव, वाजुवन्द और हार इत्यादि अनेक प्रकारके गहनोंसे सजी .हुई हैं। दोनों नेत्र 'खिले हुए कमलकी समान सुदृश्य है। इस भांति देवीके रूपकी चिन्ता करके पाद्य चन्दन और जाती (चंबेळी) प्रभृति अनेक पुष्पीं-से पूजा करके मन्त्र जपना चाहिये 🕛 अनन्तर साधक मूलमन्त्रसे गूगल घूप और दीप प्रदान करे । ॐ हीं आगच्छ रतिसुंदिर स्वाहा, इस मंत्रको प्रतिदिन आठं हजार जपना चाहिये । एक महीनेभर इस प्रकार जप करके महीनेके अंतिम दिनमें फिर पूजा करे। घीका दीपक गंध पुष्प और ताम्बूल निवेदन करके सुंदरीके आनेकी प्रतीक्षामें जप करे। जबतक देवी नहीं आहे, तवतक जप करता रहें। देवी साधकको दृढप्रतिज्ञ जानकर रात्रिकालमें निःसंदेह आतीहै। तब साधक देवीकी जातीपुष्परचित माला दारा मि पूर्वक पूजा करे । ऐसा होनेपर देवी साधकके प्रति सन्तुष्ट होकर रित और भोज्यपदार्थ पदानपूर्वक उसको संतुष्ट करती है और साधकंकी भार्या होकर उसको वाञ्छित वर पदान करती है। देवी साधकके निकट रात्रि विताकर

वश्चाभूषणादि परित्यागपूर्वक शनातकालमें चली जाती हैं और फिर साधकंकी आज्ञानुसार शित दिन आती जाती रहती हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ५ ॥ ततोऽन्यत् साधनं वक्ष्ये स्वयहें शिवसिक्षधों । वेदांद्यं सुवनेक्षीं च गच्छ पिद्याने वल्लभा ॥ पावकस्य महामंत्रं पूर्ववत्सकलं ततः । मण्डलं चन्द्नेः कृत्वा मृल्वंत्रं लिखेत्ततः ॥ पद्याननां श्यामवणी पीनोत्तुङ्गपथोधराम् । कोमलाङ्गीं स्मेरसुखीं रक्तोत्पलदुलेक्षणाम् ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं सहस्रं च दिने दिने । मासान्ते प्रणिमां प्राप्य विधिवत्पूजयेत्सद् ॥ आनिक्षथं जपेन्मत्रं हृद्धाभ्यासेन साधकः । सर्वत्र कुशलं ज्ञात्वा याति सा साधकालयम् ॥ भूत्वा भार्या साधकं हि साधयोद्धिविधेरापे । भोज्येदिव्येभूषणाद्येः पिद्यानी सा दिने दिने ॥ पूर्ववत्पालितं लोके नित्यं स्वर्गे च सर्वदा । त्यक्त्वा भार्यो भजेत्तां च साधकेन्द्रः सदा प्रिये ॥ ६ ॥

अब अन्य योगिनीकी साधनप्रणाली कहतेहैं। साधक अपने घर अथवा शिवके सभीपमें यह कार्य करे। उम् हीं आगच्छ पिन्निन स्वाहा। इस मन्त्रते साधन करे। पूर्ववत् पूजािद करके फिर चन्दनदारा मंडल अंकित करे और उस मण्डलमें मूलमन्त्र लिखे। देवीका आकार यथा—यह कमलकी समान मुखवाली और श्यामवर्ण हैं, इनक दोनों पयोधर स्थूल और अंचे हैं, शरीर वहुतही कोमल है, मुखमें सदा कुछेक हँसी विराज्यान रहती है, दोनों नेत्र लाल करकी समान हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन एक हजार जप करे। एक महीने इस भांति जप करके मासके अन्तिम दिनमें पूर्णिमातिथिमें यथाविधि पूजा करे और आधी राततक जप करता रहे तब देवी साधकको हल्पातिझ जानकर उसके समीप आती. हैं और साधकका सर्वप्रकार मंगल बढाती हुई इसके घरमें उपस्थित होती है। इस भांति पिन्निनी साधककी भार्या होकर विविध आहारीय पदार्थ और नाना प्रकारके गहने इत्यादिकोंके द्वारा साधकको सन्दाष्ट करती है। पिन्निनी साधककी भार्या होकर वसकी समान पालन करती है। अतएव साधक अन्य भार्या परित्याग करके पिन्निनीकी भाना करे। ह ॥

ततो वक्ष्ये महाविद्यां विश्वामित्रेण धीमता । ज्ञात्वा या साधिता विद्या वला चातिवला प्रिये ॥ मंत्रस्तु ॥ प्रणवान्ते महामाया नटिनि पावकित्रया । महाविद्यति कथिता गोपनीया प्रयत्नतः ॥ अञ्चो-कस्य तटं गत्वा स्नानं पूर्ववदाचरेत्। मूलमंत्रेण सकलं कुर्याञ्च सुसमाहितः ॥ त्रैलोक्यमोहिनीं गौरीं विचित्राम्बरघारिणीम् । विचित्रारुंकृतां रम्यां नर्त्तकीवेषघारिणीम् ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रं सहस्रं च दिने दिने । मांसोपहाँरैः संपूज्य धूपदीपौ निवेदयेत् ॥ गंधचंदनतांबूळं दद्यात्तस्ये सदा बुधः। मासमेक तु तां भत्तया पूजयेत्साधकोत्तमः ॥ मासांते दिवसं प्राप्य द्वर्याञ्च पूजनं महत् । अर्द्धरात्रौ भयं दत्त्वा किञ्चित्साधकसत्तमे ॥ सुदृढं साधकं मत्त्वा याति सा साधकालयम् । विद्याभिः सकलाभिश्च किञ्चित्स्मेरमुखी ततः ॥ वरं वरय इतित्रं त्वं यत्ते मनसि वर्तते । तच्छुत्वा साधका श्रेष्टो आवयेन्मनसा धिया ॥ सातरं भगिनीं वापि भार्यी वा प्रीति-भावतः। कृत्वा संतोषयेद्भवत्या निटनी तत्करोत्यसम्।। माता स्या-द्यादि सा देवी पुत्रवत्पाछितं मुदा। स्वर्णशतं सिद्धिद्रव्यं दुदाति सा दिने दिने ॥ अगिनी यदि सा कन्या देवस्य नागकन्यकाम्। राजकन्यां समानीय ददाात सा दिने दिने ॥ अतीतागतां वात्ती सर्वी जानाति साधकम् । भार्या स्याद्यदि सा देवी ददाति विपुछं धनम् ॥ अन्नाद्यैरुपचारैस्तु दुदाति कामभोजनम् । स्वणं-शतं सदा तस्मै सा द्दाति ध्रवं त्रिये ॥ ७ ॥

अव अन्य महामंत्र कहाजाता है। इस मंत्रसे बुद्धिमान् विश्वामित्रजीने साधना की थी। ॐ हीं निटिनि स्वाहा । यह महाविद्या कहीगई है इसको यत्नपूर्वक एप्त रखना चाहिये। इस मंत्रकी साधना करनेके समय अशोक-वृक्षके निचे जाकर पूर्ववत स्नान करे और मूलमंत्रसे पूजाका कार्य करना चाहिये। उक्त देवीकी आकृति इस प्रकार है। यह अपने रूप लावण्यसे तीनों भुवनोंको मोहित करती हैं, और यह गौरवर्णवाली, विचित्रवस्वधारिणी विचित्र महनांसे विभूषित और नर्त्तकीरूपधारिणी हैं। इस प्रकार ध्यान

करके प्रतिदिन एक हजार जप करे । मांसोपहारसे देवीकी पूजा करके व्रप दीप निवेदन करे। एवं गंध पुष्प ताम्बूल देवीको पदान करे। साधक इस प्रकार एक मास पूजा और मंत्रका जप करे। फिर महीनेके अन्तिम दिनमें महापूजा करनी चाहिये। देवी आधी रातके समय आकर साधकको भय दिखाती हैं उससे साधक भीत न होकर मन्त्रको जपता रहे । देवी साधकको हढ-प्रतिज्ञ जानकर उसक घर गमन करती हैं। उस काल संपूर्ण विद्यावती देवी कुछेक हास्य करके साथकसे कहती हैं कि ' तुम अपना अभिलापित वर माँगो ' साधक देविका वचन सुन ननमें स्थिर कर अपनी इच्छानुसार माता, वहन अथवा भार्याका सम्बोधन करके तदनुरूप साधन करे । फिर साधक निटनीको भक्तिद्वारा सन्तुष्ट करे । इससे निटनी संतुष्ट होकर साधकका मनो-रथ पूर्ण करती है। यदि साधक देवीकी मातृतावमें भजना करे तो देवी साथकको पुत्रकी समान पालती हैं और प्रतिदिन शतसंख्यक स्वर्णसुद्ध ( सौ अंशर्फी ) और अभिलापित पदार्थ पदान करती हैं । यदि भगिनीरूपेंस संभापण किया जावे तौ देवी प्रतिदिन नागकन्या और राजकन्या लाकर देती हैं साधक इस साधनाके वलसे अतीत (बीती हुई) और भविष्यत् ( होनहार ) सब घटना जान सकता है। यदि साधक देवीकी भार्याके भावमें भजना करे, तो देवी प्रतिदिन विपुछ धन प्रदान करती है और अञ्चादि नाना मकारके उपचार द्वारा यथेप्सित भोजन और शतसुवर्ण सुद्रा (सी अशर्फी) भदान करती हैं ॥ ७ ॥

महाविद्यां प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । कुंकुमेन समाछिल्य सूर्णपत्रे स्त्रियं मुदा ॥ ततोऽ छद्छमाछिल्य कुर्याव्यासादिकं प्रिये । जीवन्यासादिकं कृत्वा ध्यायेत्तत्र प्रसन्नधीः ॥ शुद्धरूफाटिकसंकाशां नानाछंकारभूषिताम् । मझीरहारकेयूररत्नकुण्डलमण्डिताम् ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं सहस्रं तु दिने दिने । प्रतिपिह्नमारभ्य पूज-येत्कुसुमादिभिः ॥ धूपदीपविधानेश्च त्रिसंघ्यं पूजयेन्सुदा । पूर्णिमां प्राप्य गंधाद्येः पूजयेत्साधकोत्तमः ॥ छतदीपं तथा धूपं नैवेद्यं च मनोरमम् । रात्रो च दिवसे जाप्यं कुर्याच सुसमाहितः ॥ प्रभाते

समये याति साधकस्यान्तिकं ध्रुवस । प्रसन्नवद्ना सृत्वा तोषयेद्रितभोजनेः ॥ देवदानवगन्धर्वविद्याध्य्यक्षरस्साम् । कन्याभी
रत्तभूषाभिः साधकन्द्रं सुहुर्षुद्धः ॥ चर्व्यचोष्यादिकं द्रव्यं दिव्यं
ददाति सा ध्रुवस् । स्वर्गे मत्ये च पाताले यद्वस्तु विद्यते प्रिये ॥
आनीय दीयते सत्यं साधकाज्ञाज्ञरूपतः । स्वर्णज्ञातं सदा तस्मै
ददाति सा दिने दिने ॥ साधकाय वरं दत्त्वा याति सा निजमन्दिरस् । तस्या वरप्रसादेन चिरजीवी निरामयः ॥ सर्वज्ञः सुन्दरः श्रीमान्सवर्गो अवति ध्रुवस्। रेमे सार्द्धं तया देवि साधकन्द्रो दिने दिने ॥
मन्त्रस्तु ॥ तारं माया मच्छाजुरागिणि मेथुनप्रिये । विद्वभार्या
मन्त्रस्तु ॥ तारं माया मच्छाजुरागिणि मेथुनप्रिये । विद्वभार्या
सज्ञः प्रोक्तः सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ एषा मथुमती तु स्थात्सर्वसिद्धिपदा प्रिये । गुह्माद्वह्मतरा ह्येषा तव स्नेहात्प्रकीर्तिता ॥ ८॥

अन अन्य महानिद्या कहते हैं। सानधानीसे श्रनण कीजिये । भोज-पत्रपर छंकुमद्वारा स्त्रीकी प्रतिमूर्ति अंकित करके उसके बाहिरी भागमें अष्ट-दल पद्म-अंकित करके न्यासादि करे और जीवन्यास करके उसमें प्रसन्न चित्तसे देवीका ध्यान करे। देवी विशुद्ध स्फटिककी समान शुभ (सफेद) वर्णवाली, नाना प्रकारके गहनेंसि शोमित एवं पायजेव, हार, केयूर और रत्नजिटत कुण्डलोंसे मण्डित हैं। इसं प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन एक हजार मन्त्र जपना चाहिये । पडवा तिथिसे आरंभ करके पुष्प, धूप, दीप, नैवेबादि उपहारद्वारा तीनों सन्ध्याओंमें देवीकी पूजा वंरे । इस भांति एक मास पूजा और मन्त्र जपकर पूर्णिमाके दिन साधक गन्धादि उपचारसे देवीकी पूजा करे। वीका दीवा और धूप प्रदान करके दिनरात मन्त्र जपता रहे। इस भांति पूजा और जप करने पर प्रभातसमय देवी साधकके समीप आती है तथा सन्तुष्ट होकर रति और भोजनके पदार्थीं-द्वारा साधकको परितृष्ट करती हैं । देवकन्या, दानवकन्या, नागकन्या, यक्षकन्या, गन्धर्वकन्या, विद्याधरकन्या और विविध रतन भूषण और चर्व्य चोष्यादिक नाना भक्ष्यद्रव्य प्रतिदिन प्रदान करती हैं । स्वर्ग, मर्त्य और पातालमें जो सब वस्तु विद्यमान हैं, देवी साधककी आज्ञानुसार नह

सव लाकर साधकको अर्पण करदेती हैं और प्रतिदिन शतसुवर्ण सुद्रा (सो अशर्फा) पदान किया करती हैं और फिर देवी साधकको अजिलापित वर देकर अपने स्थानको प्रस्थान कर जाती हैं। साधक देवीके प्रसादने निरामय (आरोग्य) शरीर होकर चिरकाल जावित रहता है। साधक देवीके वरसे सर्वज्ञ सुन्दर कलेवर और श्रीमान् होता है, सर्वत्र जाने आनेमं साधककी शिक्त उत्पन्न होती है। साधक इस प्रकार योगिनीसाधन करके प्रतिदिन देवीके सहित कींडा कौतुकादि करता है। ॐ हीं आगच्छ अनुरागिणि मैथुनिपये स्वाहा। यह मन्त्र कहा गया यह सब कार्योंमें सिद्धि प्रदान करता है। यह सर्व सिद्धि देनेवाली मथुमती देवी अत्यन्त ग्रह्म हैं हे देवि! आपके स्नेहसेही इनको प्रकाशित किया है॥ ८॥

श्रीदेव्युवाच ॥ श्रुतं च साधनं पुण्यं यक्षिणीनां सुखप्रदम् । किस्मिन्काले प्रकर्त्तव्यं विधिना केन वा प्रश्नो ॥ अथाधिकारिणः के वा समासेन वद प्रश्नो ॥ ईइवर डवाच ॥ वसंते साधयेद्धीमान्हविष्याङ्गी जितोद्भियः । सदा ध्यानपरो भूत्वा तद्दर्शनमहोत्सुकः ॥ डज्जटे प्रांतरे वापि कामक्षपे विशेषतः । स्थानेष्वेकतमं प्राप्य साधयेत्सु-समाहितः ॥ अनेन विधिना साक्षाद्भविष्याति न संश्र्यः । देव्याश्च सेवकाः सर्वे परं चात्राधिकारिणः ॥ तारक ब्रह्मणो भृत्यं विनाप्य-व्याधिकारिणः ॥ ९ ॥

श्रीदेवी पार्वतीजीने महादेवजीसे पूछा हे श्रभो ! मैंने आपसे यक्षिणी-साधन सुना है, यह सुखपद साधन किस समय और किस विधिसे करना चाहिये ? तथा कौनसा मनुष्य इस साधनका अधिकारी है ? यह सब मेरे प्रति वर्णन कीजिये । श्रीमहादेवजी बोले । हे पार्वती ! बुद्धिमान् साधक हिवष्याशी और जितेन्द्रिय होकर वसन्तकालमें यह योगिनीसाधन करे । सर्वदा योगिनीका ध्यान करके उसके दर्शनमें उत्सुक रहे और उज्जट अथवा प्रान्तरमें यह साधन करे । विशेषतः कामरूपमें यह सिद्धिकार्य विशेष फलका देनेवाला होता है । पूर्वीक सब स्थानोंके बीच किसी एक स्थानमें एकाम चित्तसे यह साधन करे । इस प्रकारके विधानसे साधन करनेपर निसन्देह देवीका दर्शन पा सकता है जो देवीके सेवक हैं, वेही इस कार्यके अधिकारी हैं, और जो ब्रह्मविद अर्थाद ब्रह्मको जाननेवाला है उसका इस कार्यमें अधिकार नहीं है ॥ ९ ॥

इति योगिनीसाधन समाप्त ।

# अथ प्रचण्डचाण्डकासाधनम्।

प्रचण्डचाण्डिकां वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदाम् । यस्याः प्रसादमात्रेण सद्गिश्चो भवेत्ररः ॥ अपुत्रो लभते पुत्रं अघनो घनवान्भवेत् । कवित्वं च सुपाण्डित्यं लभते नात्र संश्यः ॥ १ ॥

अव सब कामनाओंका फल देनेवाली प्रचण्डचिष्डकाके मन्त्रादि कहे जाते हैं, प्रचंडचंडिकाके प्रसादमात्रसे मनुष्य सदाशिव हो जाता है। ऑर अपुत्र पुरुष पुत्र लाम करता है, तथा निर्धन मनुष्य धनवान् हो जाता है। इस देवताका अनुग्रह होनेपर कवित्व (कविता करनेकी शिक्त ) और पांडित्य लाम होता है, इसमें सन्देह नहीं॥ १॥

अथ प्रचंडचंडिकामंत्रा विश्वसारे यामले च।
लक्ष्मीं लजां ततो मायां मात्रां द्वादिशकामापि। वज्रवैरोचनीये
द्वे माये फट् स्वाह्या युतः ॥ लक्ष्मीबीजं यदाद्यं स्यात्तदा
श्रीः सर्वतोमुखी। लज्जाबीजेन चाद्येन वश्यतां यान्ति योपितः ॥
मायाबीजेन चाद्येन महापातकनाश्चनम् । मात्रां द्वादिशकां
बीजमाद्यं स्यान्मुक्तिदायकम् ॥ भैरवोऽस्य ऋपिदेवि सम्राट्
छन्दं उदीरितम् । छिन्नमस्ता स्मृता देवि बीजं कूर्चद्वयं युनः ॥
स्वाहा शक्तिरभीष्टार्थे विनियोग उदाहतः । अत्र लज्जापदं
कामबीजपरम् ॥ तथा च । अत्र लज्जापदे देवि कामबीजं वितन्यते । महाकालमतं क्षेयं मन्त्रोद्धारं शुभावहम् ॥ पूर्वमायापदे
इति पाठे मायायाः पूर्वे लज्जाबीजं तिस्मिन्नित्यर्थः । तथा च । पूर्व-

सायापदेन रुजाबीजमुच्यते अन्यथा तापिन्यादिविरोधः। तथा च। कामाचां वाग्यवाद्यां वा मायाद्यां वा जपेत्सुधीः । लक्ष्याद्यां वा जपेद्रिद्यां चतुर्वर्गफलपदास् ॥ अन्येपां च मुनीनां मते सर्वत्र सायापदं कूर्चपरम् ॥ तत्रैव । वान्तं विह्नसमायुक्तं रतिविन्दुसम-न्वितम्। रुक्षीवीजिमदं शिक्त सर्वकामार्थसिद्धिदम्॥ वामाक्षि-विह्नसंयुक्तं विद्वनादिष्यूपितस् । शिववीजं महेशानि रुक्ष्मीवी-जसुदाहृतम् ॥ ईशानसुद्धृत्य पुरारिवीजं सविन्दुकं नाद्विभूपितं च। सवासकर्णे परितः प्रकल्प्य सायां वदन्तीह मनीपिणल्ताम् ॥ द्वादशस्वरवर्णे स्यात्राद्विन्दुविभूषितम् । वाग्भवं वीजमित्त्युक्तं सर्ववाक्यविशुद्धये ॥ इति मंत्रचतुर्वीजव्याख्यानात् । अयमन्तु ससीचीनः । औरवसते हु माया अवनेर्वयैव । छक्ष्मीः प्रथमवी-जोऽस्ति लजावीजे मनोभवः। तृतीयेऽस्मिन् सदा देवी महापातकः नाशिनी ॥ चतुर्थे तु गुणातीता मुक्तिविद्याप्रदायिका । वकारे वरुणः साक्षाज्यकारे तु सुराधिषः॥ रेफो हुताज्ञानो देवो वकारो वसधा-धिपः । ऐकारे त्रिपुरा देवी रेफे त्रिपुरसुन्दरी ॥ त्रैळोक्यविजया देवी सदैवीकारसंस्थिता। चकारे चन्द्रमा देवो नकारे हि विनायकः॥ ईकारे कमला साक्षाद्येकारे च सरस्वती । मायायुग्मे सदा देवी प्रकृत्या सह सङ्गता ॥ वैखरी चैव फट्कारे स्वाकारे कुसुमायुधः। हाकारे च रितास्तिष्टेदेवं संत्रसमुचयः ॥ इति व्याख्यान्नाच ॥ २ ॥

अब प्रचण्डचिण्डकाके मन्त्र और पूजादिका वर्णन किया जाता है। प्रचण्डचिण्डकाकोही छिन्नमस्ता कहते हैं। विश्वसार और रुद्रयामलमें श्रीं हीं हीं एं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा। यह पोडशाक्षर (सोलह अक्ष-रोंका) मन्त्र लिखा है। यह मन्त्र सब कार्योंमें मंगलदायक है। हीं श्रीं हीं एं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा यह मन्त्र खीको वशमें करनेवाला है। हीं श्रीं हीं एं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा इस मन्त्रसे आराधना करने पर साधकके महापाप नष्ट होजाते हैं। एं श्रीं हीं हीं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा यह मन्त्र सुक्तिका देनेवाला है। इस मंत्रके भैरव ऋषि, सम्राट्

छंद, छिन्नमस्ता देवता, हुं बीज, एवं स्वाहा शिक्त और अभीष्ट सिद्धिके निमित्त इसका विनियोग होता है। इस स्थानमें लजाशब्दसे कामबीज समझना चाहिये। इस मंत्रोद्धारके वचनमें जो प्रथम माया शब्द है, उसका अर्थ कामबीज अर्थात हीं है। अन्त्य माया शब्दका अर्थ कूर्चबीज अर्थात हैं है। अन्यान्य सुनियोंके मतसे दोनों मायाशब्दका अर्थ कूर्चबीज है, किन्तु भरवमतसे मायाशब्दका अर्थ सुवनेश्वरी अर्थात हीं हैं। यह तन्त्रमें लिखा है॥ २॥

#### अस्य पूजाप्रयोगः ।

प्रातः कृत्यादिकं कृत्वा मन्त्राचमनं कुर्यात्। यथा । छक्ष्मीमायाकूर्च-वीजैस्त्रिभिः पीताम्बुसाधकः। वाग्भवेनोष्ठौ संमृज्य मायाभ्यां च-द्रिरुन्मुजेत् ॥ कूर्चेन क्षालयेत्पाणी एभिर्मन्त्रेश्च विन्यसेत् । श्री-मायाकूर्चवाकामत्रिपुटाअगवर्णकैः॥ कामकलाङ्कराभ्यां च वक्रना्-साक्षिश्रोत्रयोः । नाभिद्धन्मस्तकं चासौ स्पृष्ट्वा शम्भुभवेत्क्षणात् ॥ आचम्येवं छिन्नमस्तां वत्सरात्तां प्रपश्यति ॥ ततः प्राणायामान्तं विधाय पोढान्यासं कुर्यात् । मन्त्रपोढां ततः कुयांत्रैहोक्यवश्-कारिणीम् । श्रीवालात्रिपुटायोनिप्रासाद्प्रणवैस्तथा ॥ कालीवध्व-ङ्करोः कामकला कूर्चास्रकेः क्रमात् । षोडशीमनुवर्णेश्च पृथगद्या-दशाक्षरैः ॥ एभिर्वीजैर्मातृकार्णान्स्वेषु स्थानेषु विन्यसेत् । एषा ब्रह्मस्वरूपा हि बीजषोढा प्रकीर्तिता ।। अस्याः संन्यसनात्सर्वे वज्रदेहा भवन्ति हि । सर्वैश्वर्ययुतास्ते हि जीवन्मुक्ता दुशाञ्द्तः ॥ ततः ऋष्यादिन्यासं कुर्यात् अस्य मन्त्रस्य भैरव ऋषिः सम्राट् छन्दिश्छन्नमस्ता देवता हुंकारद्वयं बीजं स्वाहा शक्तिरभीष्टार्थ-सिद्धये विनियोगः । यथा शिरसि भैरवाय ऋषये नमः । मुखे सम्राट्छन्दसे नमः। हिद् छिन्नमस्तिये देवताये नमः। गुह्ये हुँ हुँ बीजाय नमः। पादयोः स्वाहा शक्तये नमः। ततः कराङ्ग-न्यासौ ॥ ॐ आँ खङ्गाय हदयाय स्वाहा इति कनीयासे । ॐ ई सुखङ्गाय शिरसे स्वाहा इति पवित्राङ्क्रयोः । ॐ ऊँ सुवज्राय

शिखाये स्वाहा इति मध्यसयोः । ॐ ऐं पाशाय कवचाय स्वाहा इति तर्जन्योः। ॐ शैं। अङ्गशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा इति अङ्गप्ययोः। ॐ अः सुरक्षा सुरक्षायास्त्राय फट् इति करतलकरपृष्टयोः। एवं हृदयादिषु । तदुक्तं भैरवतन्त्रे । दचरेत्पूर्वमाकारं विन्दुलाञ्छत-मस्तकम् । लङ्गाय हृदयायोति स्वाहायुक्तं कृनीयसि ॥ ईकारं च ततो देवि चन्द्रकोटिसमप्रथम् । सुखङ्गाय ततो वाच्यं ज्ञिरसे तदनन्तरम् ॥ स्वाहायुक्तं ततो वाच्यं पवित्राङ्गिलसंयुतम् । जन्नारं च ततो वाच्यं विन्दुलाञ्छितमस्तकम् ॥ सुवज्राय ततो वाच्यं शिखाये तदनन्तरस् । स्वाहान्त्ं मध्यमाया च विन्यसेत्तदनन्तरस् ॥ मात्रां हादशिकां देवीं विन्यसेच ततः परम् । शाणायेति समुचार्य प्रवदेत्कवचाय च ॥ स्वाहान्तं विन्यसेन्मन्त्रं तर्जन्यां तदनन्तरम् । औङ्कारं च ततो देवि चाङ्करां तदनन्तरम् ॥ नेत्रत्रयाय स्वाहान्तम-<u>ज्जुष्ठे क्रस्योर्द्धयोः।अकारं च विसर्गान्तं सुरक्षाक्षरसंयुतम् ॥ असुर-</u> क्षाय संयुक्तं अह्नायेति ततः परम् । पडक्षरसमायुक्तं विन्यसे-त्करयोर्द्रयोः ॥ त्हिद् सूर्धि शिखायां च कवचे नेत्रमण्डले । यावदृद्धं चतुर्दिक्षु विदिक्षु च यथाक्रमम् ॥ त्रिशक्तितन्त्रे भैरव-वास्ये । उच्चरेत्प्रणवं पूर्वमाकारं विन्दुसंयुत्तम् । इत्यादिवाक्यात् क्राङ्गेषु प्रणवसम्बन्धितो न्यासः । ततो सूछेन मस्तकादिपाद-पर्यन्तं पादादिमस्तकान्तं वारत्रयं न्यसेत्। ततो ध्यानम्। स्वनाभी नीरजं ध्यायेच्छुद्धं विकसितं सितम् । तत्पद्मकोषमध्ये तु मण्डलं चण्डरोचिपः ॥ जपाकुसुमसंकाशं रक्तवन्धूकसान्निभम् । रजः-सत्त्वतसोरेखायोनिमण्डलमण्डितम् ॥ मध्ये तु तां,महादेवीं सूर्यको-टिसमप्रभाम् । छिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम् ॥ श्रसारितमुखीं भीमां लेलिहानाग्रजिह्विकाम् । पिवन्तीं रौधिरीं घारां निजकण्ठविनिर्गताम्॥ विकीर्णकेशपाशां च नानापुष्पसमन्विताम्। दृक्षिणे च करे कर्त्री मुंडमालाविभूषिताम् ॥ दिगम्बरीं महाघोरां प्रत्यालीढपद्रियताम् । अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीति-

नीस् ॥ रतिकामोपविष्टां च सदा ध्यायन्ति मन्त्रिणः । सदा पोडञ्च-वर्षीयां पीनोन्नतपयोधराम् ॥ विपरीतरतासक्तौ ध्यायेद्रतिमनो-भवो । डाकिनीवर्णिनीयुक्तां वामदक्षिणयोगतः ॥ देवीगलोच्छ-छद्रक्तधारापानं प्रकुर्वतीस् । वर्णिनीं छोहितां सौम्यां युक्तकेशीं दिगम्बराम् ॥ कपालकर्त्तकाहरूतां वासदक्षिणयोगतः । नाग-यज्ञोपवीताढ्यां ज्वलत्तेजोमयीमिव ॥ अत्यालीहपदां दिव्यां नानालंकारभूषिताम्। सदा षोडशदषीयामस्थिमालाविभूषिताम्।। डाकिनीं वामपार्श्वस्थां कल्पसूर्यानलोपमास् । विद्युद्धंटां त्रिन-यनां दन्तपंक्तिवलाकिनीस् ॥ दंष्टाकरालवदनां पीनोन्नतपयोधरास्। महादेवीं महाचोरां मुक्तकेशीं दिगम्बराम् ॥ छेलिहानमहाजिह्नां सुंडगाळाविभूषिताम् । कपाळकर्तकाहस्तां वामदक्षिणयोगतः॥ देवीगळच्छलोदक्तघारापानं प्रकुर्वतीम् ॥ क्ररस्थितकपालेन भीषणेनातिभीषणाम्। आसां निषेव्यसाणां तां घ्यायेदेवीं विच क्षणः॥ पिवन्तीमिति तेन मुखेनेति शेषः। तथा च स्वमस्तकं सर्वपरं रक्तघाराभिः धूरितम् ॥ छछजिह्नं महाभीमं धृतं वामभुजे तथा। इति भैरवतन्त्रे पाठः ॥ ध्यानस्यावश्यकत्वमाह् तन्त्रे। प्रचण्डचण्डिकामेवं ध्यात्वा यस्तु प्रपूजयेत् । सद्यस्तस्य शिर-च्छित्वा देवी पिवति शोणितम् ॥ ३॥

अब छिन्नमस्ता देवीकी पूजापणाठी कहीजाती है । प्रथम तो सामान्य पूजापद्यतिके अनुसार प्रातःकृत्यादिक करके मन्त्राचमन करे । साधक श्रीं हीं हुं इन तीन मन्त्रसे तीन वार जलपान करके ऐं इस मन्त्रसे दोनों होठ मार्जन और हीं हीं इस मन्त्रसे पुनर्वार तीन वार होठ मार्जन करे । फिर हुं इस मन्त्रसे दोनों हाथ प्रक्षालन करके श्रीं इस मन्त्रसे मुख । हीं इस मन्त्रसे दक्षिण नासिका, हुं इस मन्त्रसे वाम नासिका, एं इस मन्त्रसे दाहिना नेत्र, हीं इस मन्त्रसे वांया नेत्र, श्रीं इस मन्त्रसे दाहिना कान, हीं इस मंत्रसे वांया किन, हीं इस मन्त्रसे नािंग, ऐं इस मंत्रसे हदय, ई इस मंत्रसे मस्तक और कों इस मंत्रसे दोनों कंघोंको स्पर्श करना चाहिये । इस प्रकारका आचमन

करनेपर साथक शिवरूप होजाता है । उक्तप्रकारसे आचयन करके छिन्न-सस्ता देवीकी आराधना करनेपर एक वर्षमें देवीका दर्शन मिल जाता है। अनंतर पूर्वोक्त विधिके अनुसार प्राणायाम पर्यन्त सब काम करके पोढान्यास करना चाहिये। श्रीं एं हीं सी: श्रीं हीं हीं एं हीं ॐ हीं श्रीं कों ई हुं फट्। और पोडशी विद्याका अष्टादशाक्षर मन्त्र इनके प्रत्येक बीज द्वारा मातृका वर्ण अर्थात् अकारादिसे क्ष पर्यन्त पञ्चाशद्दर्णको अलग अलग प्रदित करके मातृका न्यासके स्थानमें न्यास करे । अर्थात् ललाटमें श्री अं श्री नमः, मुखमें श्री आं श्री नमः इत्यादि । एवं ललाटमें ऐं अं ऐं नमः, मुखमें ऐं आं ऐं नमः, इत्यादि प्रकारसे न्यास करना चाहिये । इसीका नाम बीज पोडा है यह न्यास बसस्वरूप है। इस पोडान्यासके करनेपर साधक वजकी समान दृढ शरीरवाला होजाता है। दशवर्ष पर्यंत यह न्यास करनेपर साधक सर्वेंश्वर्ययुक्त होकर जीवन्सुक्त होसकता है। फिर ऋष्यादि न्यास करना चाहिये । इस न्यासकी प्रणाली और मन्त्र मूलमें स्पष्ट लिखे गये हैं फिर कराङ्ग न्यास करना चाहिये । कराङ्गन्यासमें कुछेक विषमता है । अन्या-न्य देवताओं के पक्षमें प्रथम अंग्रष्टा इलीमें और फिर तर्जनी आदि अंग्रलीमें न्यास करना चाहिये । इस देवताके न्यासमें प्रथम कनिष्टांग्रहीमं किर अनामा, मध्यमा, तर्जनी और अंग्रष्टाङ्कलीमें न्यास करना चाहिये । फलमें इस न्यासके मन्त्रादि लिखे हैं । तिनके देखनेसे समझमें । इस न्यासके जो सब शमाण भैरवतन्त्रमें लिखे हैं वे मूलमें लिखे गये हैं। त्रिशक्तितन्त्रमें भैरवने कहा है कि प्रथम प्रणव, फिर विन्दुसंयुक्त आकार इत्यादि रूपसे न्यास करे । अतएव छिन्नमस्ता देवीके कराङ्गन्यासमें प्रथम प्रणव अर्थात् अँ यह मन्त्र उचारण करके फिर यथा-विधि मन्त्र पाठपूर्वक कराङ्गन्यास करना चाहिये । अनन्तर मूलमन्त्र द्वारा मरतकसे चरणों पर्यन्त और चरणोंसे मस्तक पर्यन्त तीन वार ट्यापक न्यास करके ध्यान करना चाहिये। ध्यान यथा अपनी नातिमें शुद्ध खिले हुए खेत कमलका ध्यान करे। उस कमलके कोपमें सूर्यमंडल है, यह मंडल जवापुष्पकी समान रक्त वर्ण है और रज सत्व तम नामक तीन रेखाओंसे

यंडित है इस मंडलमें करोड सूर्यकी समान 'प्रनाशांखिनी महादेवी छिन्नमस्ता विराजित हैं। उन्होंने अपने वार्ये हाथमें अपना कटा हुआ सस्तक धारण किया है, उनका मुख फैछा हुआ और भयंकर तथा जीभ छोछ है। देवी अपने कंठसे निकलती हुई रुधिरकी धारा पान कर रही हैं। इनके बाल खुलेहुए और अनेक प्रकारके पुष्पोंसे विसूषित हैं। देविके दाहिने हाथमें कैंची और गलेमें मुंडमाला है। देवी दिगम्बरी अर्थाव नमा और महा-भयङ्कराकार हैं। उनका दाहिना पैर अम्भागमें और बांया पैर कुछेक पीछेकी ओर स्थित है। देवी अस्थिनिर्मित माला और सर्पका यज्ञोपवीत भारण कर रही हैं और यह विपरीत रतासक्त होकर रति कामदेव पर बैठी हुई हैं। यह सोलह वर्षकी युवती हैं, इनके दोनों स्तन स्थूल और ऊंचे हैं। देवींके वाम और दक्षिणमें डािकनी और विर्णिनी नामक दो नाियका हैं, वे भी देविके गलेसे टपकती हुई रक्तधारा पान कर रही हैं। यह वर्णिनी सौ-म्यारुति रक्तवर्णा मुक्तकेशी और वस्रहीन है । इसके बांये हाथमें नर्मण्ड और दिहने हाथमें कैंची तथा गलेमें सर्पनिर्मित जनेऊ पड़ा हुआ है यह जाज्वल्यमान तेजःस्वरूपिणी हैं। इनका दाहिना पैर कुछेक पीछेकी ओर रखा हुआ है। यह नायिका अनेक अछंकारों ( गहनों ) से विभूषित सोलह वर्षकी आरुतिवाली और हिडियोंकी बनी मालासे विभूषित हैं । देवीके वामभागमें जो डांकिनी है, वह कल्पान्तकालीन सूर्य और अमिके सदश उज्ज्वल देहकांति और जटाजुट विजलीके समान दीप्यमान हैं। यह डाकिनी त्रिनयना और अत्यन्त सफेद दांतोंवाली है। इसके कराल दांतोंसे मुख महा भयंकर दोनों स्तन अत्यन्त स्थूल और ऊंचे हैं । डाकिनी अत्यन्त भयंकराकार खुले बाल और नम हैं। देवीकी लपकर्ती हुई जीम है। वह सुण्डनिर्मित मालासे विभूषित है। इसके बांये हाथमें न दाहिने हाथमें कैंची है। यह देवीके गलेसे निकलती हुई रक्तधारे गान कर रही हैं। हाथमें भयानक आरुतिका नरमुंण्ड धारण कर रक्खा है अतएव उसकी आरुति महामयंकर होगई है। यह डाकिनी और वर्णिनी छिन्न-मस्ता देवीकी सेवा करती हैं। साथक इस प्रकार देवीके रूपकी चिन्ता करके ध्यान करे । भैरवतन्त्रमें ' एस्जिनिहं महाभीमं धृतं वामभुने तथा । ' ऐसा

पाठ है । तन्त्रमें छिखा है कि छिन्नमस्ता देवीका ध्यान अवश्य करना चाहिये, जो व्यक्ति विना ध्यान किये हुए छिन्नमस्ता देवीकी पूजा करता है देवी उसका शिर काटकर खून पीजाती हैं॥ ३॥

तंत्रेव ॥ हितं कुर्योद्दलं पूर्वसायेय्यां स्कावर्णकम् । याम्यं कृष्णसतः पीतं शुक्कं रक्तं सितासितम् ॥ ततः पीतां प्रक्ववींत कर्णिकां तस्य मध्यगास् । तन्मध्ये हु प्रकुर्वीत सण्डलं चंडरोचिषः ॥ रजसत्त्वत-मोरेखा रक्तज्ञञ्जसिताः क्रमात् । मायायुग्मं ततो न्यस्य फडश्-रसमन्वितस् ॥ वाह्यं तस्य च चऋस्य कुर्यात्प्राकारवेष्टितस् । पूर्वे रकं ततः शुक्कं सितं पीतं यथाऋमात् ॥ चतुर्द्वारसमायुक्तं क्षेत्रपाहै-रिधिष्ठितम् ॥ इत्यस्याः पूजायंत्रम् । अथवा । त्रिकोणं विन्यसेदादी तन्मध्ये संडलत्रयस् । तन्मध्ये विन्यसेद्योनि द्वारत्रयसमन्वितस् ॥ वहिरष्टद्छं पद्मं भूविस्वं त्रितयं पुनः । कूर्ववीजं लिखेन्मध्ये त्रिकोणे फट्समन्वितम् ॥ तत्र सध्ये महादेवीं छिन्नमस्तां स्मरे-द्यतिः। प्रदीपक्रिकाकारामद्भितीयन्यवस्थिताम् ॥ योनिष्ठद्रासमा-युक्तां हृदयस्थितलोचनाम् । ध्येयमेतद्यतीनां च गृहस्थानां निज्ञायय ॥ यथा । अन्तरे स्वज्ञारीरस्य नाभिनीरजसंगताम् । निर्छेपां निर्ग्रुणां सूक्ष्मां वालचंद्रसमप्रभाम् ॥ समाधिमात्रगम्यां तु गुणत्रितयवेष्टिताम् । क्लातीतां गुणातीतां मुक्तिमात्रप्रदायिनीम् ॥ एवं ध्यात्वा यानसेः सम्पूज्य तारिणीवच्छङ्कस्थापनं क्रयीत् ॥ त्ततः पीठपूजा । आधारशक्तये प्रकृतये कूर्माय अनन्ताय पृथिव्ये क्षीरसम्बद्धाय रत्नद्वीपाय कल्पञ्चक्षाय तद्धः स्वर्णीसहासनाय आनन्द्कन्दाय सम्बिन्नालाय सर्वतत्त्वात्मकपद्माय सं सत्त्वाय, रं रजसे, तं तमसे, आं आत्मने, अं अन्तरात्मने, पं प्रमात्मने, हीं ज्ञानात्मने नमः सुर्वेत्र । पद्ममध्ये रतिकामाभ्याम् । भैरवमते छ । आधारशक्तिं क्रमें तु नागराजमतः परम्। पझनारुं च पद्मं च धूजयेन्मंत्रविव्ररः॥ मण्डलं चतुरस्रं च रजः सत्त्वं तमस्तथा । रति-कामो च संपूज्य शक्तिपूजां समाचरेत्॥ इति । रतिकामोपरि वज्र-

वैरोचनीय देहि देहि एहि एहि गृह गृह रहा स्वाहा सम सिद्धि देहि देहि मम ज्ञाञ्चन्मारय सारय करालिके हुँ फुट्ट स्वाहा इति पीठमंत्रः। सर्वत्र प्रणवादिनमोऽन्तेन पूजयेत् ततः पुनर्ध्यात्वा आवाह्येत् । यथा । सर्वसिद्धिवर्णिनीये सर्वसिद्धिडाकिनीये वज्रवेरोचनीये इहावह इहावह पुनस्तन्मंत्रसुचीय इह तिष्ठ तिष्ठ इह सन्निधेहि इह सन्निह्यन्य इत्यनेनावाह्य आँ हीं कों हुँसः इत्यनेन प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा ॐ आँ खङ्काय हृदयाय इत्यादिना पडङ्गं विन्यस्य यथा-शक्ति पूजां कृत्वा वर्छि द्यात्। यथा वृज्जवैरोचनीये देहि देहि एहि एहि गृह्ण गृह्ण इमं विलं मम सिद्धि देहि देहि सम श्रात्र नगरय मारय क-रालिको हुँ फट्ट स्वाहा इति मन्त्रेण । ततो देव्या दक्षिणे ॐ वर्णिन्ये नमः, वामे ॐ डाकिन्ये नमः, ततो देव्यंगे षडंगं सम्पूच्य, दक्षिणे-ॐ इांखनिधये नमः । वामे पद्मनिधये नमः । पूर्वादिदिश्च छक्षीं रुन्नां मायां वाणीं च घूनयेत् । विदिक्ष ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वराच् । मध्ये सदाञ्चितं सर्वत्र प्रणयादिनमोऽन्तेन पूजयेत्। ततः पञ्च-युष्पांजलीन् दत्त्वा आवरणान् पूजयेत् । अम्नीज्ञासुरवायुषु मध्ये दिश्च च ॐ आँ खङ्गाय हृदयाय नमः इत्यादिना पडंगानि सम्पूच्य अष्टपत्रेषु पूर्वादिक्रमेण ॐ हीं काल्ये नमः एवं वर्णिन्ये डाकिन्ये भैरन्ये महाभैरन्ये इन्द्राक्षे पिंगाक्ष्ये संहारिण्ये सर्वजेव प्रणवादि-नमोऽन्तेन पूजयेत्। यथा-एकां नामाभिधां कालीं वर्णिनीं डाकिनीं तथा। भैरवीं च महापूर्वी भैरवीं तदनन्तरम् ॥ इन्द्राक्षीं च सर्पिगा-क्षीं ततः संहारकारिणीम् । पूर्वादिके दुले पूज्याः शक्तयश्च यथा-क्रमम् ॥ प्रणवादिनमोऽन्तेन छज्जाबीनं समुचरन् ॥ पद्ममध्ये हुँ हुँ फट् नमः। स्वाहायै नमः। देव्या दक्षिणे सम्राट्छन्दसे नमः। देव्या उत्तरे सर्ववर्णभ्यो नमः । पुनर्दक्षिणे बीजज्ञाक्तिभ्यां नमः। पत्रायेषु पूर्वादिक्रमेण ब्राह्ये मोहश्वर्ये कीमार्ये वैष्णव्ये वाराह्ये इंद्राण्ये चामुण्डाये महालक्ष्मेय सर्वत्र प्रणवादिनमोऽन्तेन पूज्येत् । ततश्रतुर्दिश्च द्वारेषु ॐ करालाय नमः ॐ विकरालाय अतिकरा-

लाय महाकरालाय । यथा भैरवीये । पूर्वद्वारे करालं च विकरालं च दक्षिणे। पश्चिमेऽति करालं च महाकरालमुत्तरे॥ ततो धूपादि-विसर्जनान्तं कर्भ समापयेत् । विसर्जने त्वयं विश्लोपः संहारसुद्रां प्रदङ्घं अञ्जलाबारोप्य वामनासाष्ट्रदेन योनिमुद्रां प्रदीपकलिका-कारा कृष्णप्रतिपचन्द्रकलाभिव क्रमेण क्षीणतां गतां चण्डरङ्मी निवेशयेत्। मन्त्रस्तु। उत्तरे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतवासिनि। ब्रह्मयोनिसंघुत्पञ्जे गच्छदेवि समान्तरम् ॥ भैरवीये। योनिष्ठद्रां समा-क्दढां प्रदीप्रक्रिकोज्ज्वलाम् । क्रूज्यपक्षे विश्वमिव क्रमेण क्षीणतां गतास् ॥ इसं मन्त्रं समुज्ञार्य चण्डरङ्मी निवेशयेत् । शिखरेत्यादि ॥ अस्य पुरश्वरणं रुक्षजपः सिद्धविद्यत्वात् ॥ बल्लिदाने तु भरैवीये । रात्रो बल्लिः प्रदातन्यो मत्स्यमांसप्तरादिभिः । अथवा मधुपानाद्यैर्भधुरैर्विभवक्रमैः ॥ डािकनीये ततो वाच्यं देवी-नामः ततः परम् । एह्येहीति ततो वाच्यं इमं विख्यनन्तरम् ॥ गृह गृह ततः प्रोक्ता मम सिद्धिमनन्तरम् । देहि देहीति माये च हुँहुँ फट् स्वाह्या युतः ॥ विलमन्त्रः समाख्यातः पूजितोऽयं सुरे-श्रशिति॥ ४॥

छित्रमस्ता देविकी पूजाका यन्त्र । यथा प्रथम अटदलपम अंकित करना चाहिये । इसका पूर्वदल शुक्त वर्ण, अमिकोणस्थ दल रक्तवर्ण, दक्षिणदल कृष्णवर्ण, नैर्कतदल पीतवर्ण, पश्चिमदल शुक्तवर्ण, वायकोणस्थ दल रक्तवर्ण, उत्तरदल शुक्तवर्ण और ईशानकोणस्थ दलको कृष्णवर्ण करना चाहिये और इनके वीचकी कर्णिकाको पीतवर्ण करे । इस कर्णिकामें सूर्यमण्डल अंकित करके उसकी सत्व, रज और तमोग्रणात्मक तीन रेखा रक्त, शुक्त और कृष्ण वर्ण करे और तिनमें हीं हीं फट् यह मन्त्र लिखे । इस चक्रका वाहिरी भाग पाकारवेष्टित करके पूर्वीदि चारों दिशाओंमें क्रमशः रक्त कृष्ण शुक्त और पीतवर्ण चतुर्दीर अंकित करे । इसीको छिन्नमस्ताकी पूजाका यन्त्र जानना चाहिये । दूसरी प्रकारका यन्त्र यथा प्रथम त्रिकोण अंकित करे । इस मंडलमें तीन द्वारयुक्त योनिमंडल अंकित करना चाहिये । त्रिकोणके वाहिरी भागमें

अष्टदल पद्म अंकित करे। त्रिकोणके बाहिरी भागमें अष्टदल पद्म अंकित करके तिसके बाहर तीन भूबिम्ब लिखे । योनिमें हुं फट् मन्त्र लिखकर यन्त्र प्रस्तुत करलेवे । इस मण्डलमें यतिगण छिन्नमस्ता देवीकी वक्ष्यमाण प्रका-रसे चिन्ता करें। यह देवी प्रदीपकृतिकाकार अद्वितीय योनिसुदासमायुक्त और इनके नेत्र हृदयमें अवस्थित हैं इस प्रकारसे यतिगण ध्यान करें । गृहस्थ पुरुषोंको वक्ष्यमाण प्रकारसे ध्यान करना चाहिये। यथा निज शरीरमध्यस्थ नाभिपद्म ( मणिपूरक ) में अवस्थित, निर्छिमा, निर्छणा, सूक्ष्मा, नालचंद-गाकी समान प्रमाशालिनी, तीनखणयुक्त, कलातीता, सन्वादि खणातीता, मुक्तिदात्री छिन्नमंस्तादेवीका ध्यान करना चाहिये। यह केवल मात्र समा-धिगम्य वस्तु हैं अर्थात् समाधिके द्वारा जानी जाती हैं, सामान्य दृष्टिसे इनको कोई नहीं पा सकता । इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार द्वारा पूजा करे । फिर तारा देवीकी पूजापद्धतिके कमानुसार अर्घ्य स्थापन करे। अन-न्तर पीठपूजा करनी चाहिये। पीठदेवता और पूजा प्रणाली मूलमें स्पष्ट रूपसे लिखी है। देखतेही समझमें आजायगी । पीछे पुनर्वार ध्यान और आवाहन करके मूळके लिखे मन्त्रसे प्राणप्रतिष्टा करे। अनन्तर ॐ आं खङ्गाय हृदयाय स्वाहा, ॐ ई सुखङ्गाय शिरसे स्वाहा, ॐ ऐं पाशाय कवचाय स्वाहा, ॐ औं अङ्कशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा, ॐ अः सुरक्षासुरक्षायास्त्राय फट् इस प्रकार पडङ्ग पूजा करके यथाशक्ति उपहारसे पूजा सम्पन्न करने-पर बलि देवे । बलिदानके विशेष मन्त्र मृत्यमें लिखे हैं उन मन्त्रोंसे बलि निवेदन करनी चाहिये । फिर देवीके दक्षिणमें ॐ वर्णिन्ये नमः, वाम जागमें ॐ डाकिन्ये नमः यह पूजा करे । अनन्तर देवीके अंगमें पडङ्ग पूजा करके पूर्वादि ऋमसे ॐ लक्ष्म्ये नमः इत्यादि मूललिखित देवताकी पूजा करे। फिर पांच पुष्पाञ्जलि देकर मूललिखित प्रणालीसे आवरणपूजा करनी चाहिये। अनन्तर अग्नि ईशान नैर्ऋत और वायुकाणमें और चारों दिशाओंमें ॐ आं खङ्गाय हृदयाय नमः इत्यादि प्रकारसे पुनर्वार पडङ्गा पूजा करके अप्टापत्रमें पूर्वादि कमसे अँ हीं काल्ये नमः इत्यादि पूजा करे फिर धूपादिसे आरंग करके विसर्जन तक सब कर्म समाप्त करके देवीका

विसर्जन करे । इस देवताके विसर्जनमें विशेषता है प्रथम संहारसुद्रा दिन्ताकर अपनी अञ्जलीमें आरोषणपूर्वक वाम नासापुरमें योनिसुद्रासमारुह
प्रदीपकित्काकार और पडवाके चन्द्रकलाकी समान क्षयशील इस प्रकार
चिन्ता करके सूर्यमण्डलमें समर्पण करे । विसर्जनका मन्त्र यह है, यथा
उत्तरे शिखरे देवि इस मन्त्रसे देवीका विसर्जन करना चाहिये । क्लिस्सरता
सिद्धविद्या होनेके कारण एक लाख जपसे इस मन्त्रका पुरश्वरण होता है इस
देवंताके विलदानमें विशेषता है जैसा कि भरवीयतंत्रमें वर्णित है रात्रिकालमें
मस्त्य मांस और मुरादि द्वारा अथवा साधक अपने विभवके अनुसार मधुरादि
अनेक भांतिके उपहार द्वारा चिल देवे । ॐ सर्वसिद्धियदे वर्णिनीये सर्वसिद्धियदे
हाकिनीये क्लिमस्ते देवि एह्येहि इमं वालें गृह्ण गृह्ण मम सिद्धे देहि देहि माये
हुं हुं फट् स्वाहा । इस मंत्रसे विल निवेदन करनी चाहिये ॥ १८ ॥

#### मन्त्रान्तरम्।

युवनेशिकामवीजं कूर्चवीजं च वाग्भवम् । सुवनेशीकूर्चवीजं वाग्भवं तदनन्तरम् ॥ वज्रवेशेचनीये च हुँ फट स्वाहा ततः परम् । अस्य पूजाप्रयोगः ॥ न्यासपूजादिकं पोडशावित् कार्यम् । ह्छेखां मादनं छक्ष्मीं वाग्भवं कूर्चमेव च । अस्त्रान्ता छिन्नम-स्ताया महाविद्या प्रकीर्तिता ॥ अस्यापि सहशी विद्या जगत्स्विप च विद्यते । षड्वणींऽयं मन्नः साक्षान्मोक्षदो नात्रं संशयः ॥ अस्या घ्यानमहं वक्ष्ये शृणुष्य क्षमछानने ॥ प्रत्याछीढपदां सर्देव द्धतीं छिन्नं शिरः कार्त्रकां दिग्वसां स्वकवन्यशोणितसुघाघारां पिवन्तीं सुद्रा । नागावद्धशिरोमाणीं त्रिनयनां ह्युत्पछाछंकृतां रत्यास-क्तमनोभवोपिरहढां ध्यायेज्यपासिन्नभाम् ॥ दक्षे चातिसिता विद्यक्तिकुरा कर्त्रीं तथा खपरं इस्ताभ्यां द्धती रजोग्रणभवा नान्नापि सा वर्णिनी । देव्याश्चिन्नकवन्धतः पतदसृग्धारां पिवंती सुद्रा नागावद्धशिरोमणिर्मन्नविद्रा ध्येया सद्रा सा सुरैः ॥ वामे कृष्णतत्रस्तथैव द्धती खङ्गं तथा खपरं प्रत्याछीढपदा कवन्ध-विगछक्कं पिवन्तीर्धृद्वत्। सेषा या प्रस्ये समस्तस्रवनं भोक्हं क्षमा तामसी शक्तिः सापि परात्परा भगवती नामा परा डाकिनी ॥ इति घ्यानम् । अस्याः पूजादिकं सर्वे षोडशीवत् कार्यम् ॥ ५ ॥

अब छिन्नमस्ता देवीका अन्य मन्त्र कहा जाता है। हीं क्वीं हुँ ऐं हीं हुँ ऐं वज्जवैरोचनीये हुँ फट् स्वाहा । इस मंत्रकी पूजाका प्रयोग अलग नहीं है। षोडशीदेनीकी लिखी पूजापद्धतिके अनुसार न्यास और पूजादि कार्य करने चाहिये। हीं हीं श्रीं ऐं हुँ फट् यह भी एक अन्य मन्त्र है। इस छः अक्षरके मन्त्रकी समान दूसरा मन्त्र जगत्में नहीं है। यह छः अक्षरका मंत्र साक्षात् सुक्तिदायक है । इसमें सन्देह नहीं । इस मंत्रोक्त पूजामें देव-ताका ध्यान अन्यं प्रकार है । यथा देवी पत्यांलीढपदा अर्थात् दाहिना पैर आगे और बांया पर पछिकी ओर रक्खाहुआ है। इन्होंने कटा हुआ शिर और खङ्क धारण किया है। देवी नम्न और अपने कटे हुए गलेसे निकलतीहुई रुधिरधारा पान कर रही हैं। मस्तकमें सर्पावद यशा, तीन नेत्र और दक्षःस्थल (हृदय ) कमलोंकी मालासे अलंकत है । यह रित और कामदेवके ऊपर खडी हुई हैं। इनके शरीरकी कान्ति जपापुष्पकी सदृश रक्तवर्ण हैं। देवीके दक्षिणभागमें श्वेतवर्णा बाल खोले हुए कैंची और स्वर्परधारिणी एक देवी है, इसका नाम वर्णिनी है। यह वर्णिनी देवीके छिन्न गरेसे गिरतीहुई रक्तधारा पान करती हैं, इसके मस्तकपर नागावच माणि है। वामभागमें खङ्ग खर्परधारिणी कृष्णवर्ण अन्य देवी अवस्थित है, यहभी देवीके छिन्न गलेसे निकलतीहुई रुधिरधारा पान करती है। इसका दाहिना पैर आगे और बांया पैर पश्चाद्मागमें अवस्थित है। यह प्रत्यकालमें सव जगंत्रके भक्षण करनेको समर्थ है। इसका नाम डाकिनी है इस प्रकार देवीका ध्यान करके पोडशीपकरणोक्त पूजापद्यतिके अनुसार पूजा करनी चाहिये ॥ ५ ॥

तारं छजाद्भयं वञ्जवेरोचनीये हुँफर्ट् स्वाहा । अस्यापि ध्यानपूजा-दिकं सर्वे पोडज्ञीवत् कार्यम् । वियत्सूत्रयुतं चिन्दुनाद्युतं ततः प्रिये । एकाक्षरी महाविद्या त्रेलोक्यवज्ञाकारिणी ॥ सूत्रं दीर्घ उकारः । ठठान्तेषा महाविद्या त्रेलोक्यमोह्कारिणी । ताराद्यान्ता भवत्येषा चतुर्गफलपदा ॥ वज्रवैरोचनीये च कूर्चयुरमं सफट् ठ ठः । ताराखेषा महाविद्या सर्वतेचोपहारिणी ॥ त्रेलोक्याकर्पिणी विद्या चतुर्वर्गफलपदा । ध्यानपूजादिकं सर्व पोड्झीवत्समाचरेत् ॥ ६ ॥

छिन्नमस्तादेवीका अन्यप्रकार मंत्र यथा ॐ हीं हीं वजवैरोचनीये हुँ फट् स्वाहा। इस मंत्रका ध्यान पृजादि समस्तही पोडशीकी पद्धतिके अनुसार करना चाहिये। हूँ यह एकाक्षर मंत्र तीनों लोकको वशमं करनेवाला है और हूँ स्वाहा इस मंत्रसे आराधना करने पर त्रिभुवनको मोहित किया जा सकता है। ॐ हूँ स्वाहा इस महामंत्रका जप करनेपर धर्मार्थकाममोक्षा-त्मक चतुर्वर्ग लाभ होता है। ॐ वजवैरोचनीये हुं हु फट् स्वाहा यह मंत्र सबका तेजोपहारक है। इस मंत्रद्वारा देवीकी आराधना करनेपर त्रिभुवन आरूप्ट होता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्ति होती है। इन सब मन्त्रोंका ध्यान और पूजादि पोडशीप्रकरणोक्त नियमसे करनी चाहिये॥ ६॥

इदानीं पोडशीविद्याप्रशंसामाह ।

तथा सर्वप्रयत्नेन सर्वापास्या च षोड्या । छक्मी वीजादिका सेव सर्वेइवर्यप्रदायिनी ॥ छज्जाद्या स्वग्रेश्वनागयोपिदाक्षिणी परा । क्र्वांद्या सर्वजन्त्रनां महापातकनाश्चिनी ॥ वाग्भवाद्या यदा देवी वागीशत्वप्रदायिनां । एपा तु षोड्या विद्या वेद्या सतद्याक्षरी ॥ स्त्रीवीजपुटिता सा तु छक्ष्मीवृद्धिकरी सदा । छज्जया प्रिटेता विद्या वेछोक्याक्षिणी परा ॥ क्र्चेन प्रिटेता सर्वपापिनां पापहा-रिणी । वाग्बीजपुटिता चेषा वागीशत्वप्रदायिनी ॥ चतुर्विधिति विद्येषा प्रिये सप्तद्याक्षरी । ताराद्या षोड्या चान्या भवेत्सप्त-दशाक्षरी ॥ एषा विद्या महाविद्या भ्रतिभिक्तकरी सदा । कमछा अवनेशानी कूर्चवीजं सरस्वतीम् ॥ वज्रवैरोचनीये च पूर्ववीजानि चोच्यरेत् । फद् स्वाहा चमहाविद्या वसुचन्द्राक्षरी परा ॥ ताराद्येको-नविंशाणी ब्रह्मविद्यास्वक्षपणी । एते विद्योत्तमे देवि भ्रतिभुक्ति-प्रदे शुभे ॥ छक्ष्म्यादिष्ठिटिता पूर्वा रन्ध्रचन्द्राक्षरी भवेत् । चतुर्द्या च महाविद्या चतुर्वगफ्रछपदा ॥ प्रणवाद्या यदा चेषा भोगमोक्ष-करी सदा ॥ ७ ॥

अब पोडशी विद्याकी प्रशंसा कही जाती है। सब पुरुषोंकोही अति यतन-पूर्वक षोडशीदेवीकी आराधना करनी चाहिये । श्रीं हीं हुँ ऐं वज्रवैरो-चनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा । इस मन्त्रसे देवीकी आरायना करनेपर देवी सब प्रकारका ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। हीं श्रीं हुँ एं वजवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा यह मन्त्र सबका आकर्षण करनेवाला है । हुँ श्रीं हीं एँ वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा यह मंत्र सब पार्पेका नाश करनेवाला है। एँ श्रीं हीं हुँ वर्जनैरोचनिये हुँ हुँ फट् स्वाहा यह मन्त्र जपने पर वाक्पतित्व लाम होता है। इस यन्त्रको पारिभाषिक सप्तदशाक्षरी जानना चाहिये। यह चार प्रकारका पोडशाक्षर मन्त्र कहा गया । इन चारों मंत्रोंको पुनर्वार श्रीबीज, लजाबीज, कूर्चबीज और वाग्बीज द्वारा प्रेंटित करने पर जो चार पकारका मंत्र होता है, वह कहा जाता है। यथा वज्जवेरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा श्रीं यह मन्त्र श्रीकी दृद्धि करनेवाला है । हीं श्री हुँ ऐं वज्र-वैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाइा श्रीं यह मन्त्र जपने पर तीनों लोकोंको आक-र्षण किया जा सकता है। हुँ श्रीं हीं ऐं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाही हुँ इस मन्त्रसे आराधना करने पर देवी पाषियोंका पाप हर लेती हैं। ऐं श्रीं हीं हुँ वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा ऐं यह मन्त्र वाक्पतित्व प्रदान करता है ! यह चार प्रकारके मन्त्र सप्तदशाक्षर है । ॐ श्रीं हीं हुँ ऐं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फट् स्वाहा यह भी एक सप्तदशाक्षर मन्त्र है। ॐ श्रीं हीं हुँ ऐं वज्र-वैरोचनीये श्रीं हीं ऐं फट् स्वाहा यह मन्त्र ऊनविंशाक्षर अर्थात उन्नीस अक्षरका है। यह मन्त्र ब्रह्मविद्यास्वरूप है। हे देवी ! यह दोनों मन्त्र अति टत्तम सुक्तिसुक्तिदायक और मङ्गलमय हैं । उक्त अष्टादशाक्षर मन्त्रको लक्ष्मीबीज ( श्रीं ) लजाबीज ( हीं ) कूर्चबीज ( हुँ ) वाग्बीज ( ऐं ) इन चारों बीनदारा अलग अलग पुंटित करनेपर चार प्रकारके जनविंशाक्षरयुक्तं. सन्त्र हुए। यह चारों मंत्र चतुर्वी फल ( धर्म अर्थ काम मोक्ष ) प्रदान करते हैं। उक्त मन्त्रोंकी आदिमें प्रणव ( ॐ ) जोड देनेपर जो मन्त्र होगा, उस मन्त्रके जपने पर भोग और मोक्ष लाभ होता है ॥ ७ ॥

विद्यान्तरं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । हरुलेखा कूर्चवाग्वीजं वज्रवैरोचनीये हुँ॥ अस्त्रं स्वाहा महाविद्या चतुर्द्शाक्षरी मता ।

सर्वेइवर्यप्रदा चैपा सर्वमोहनकारिणी ॥ भ्रुवनेशीत्रितत्त्वं च वाग्बीजं प्रणवं ततः। वज्रवेरोचनीये च फट्ट स्वाहा च तथा परा ॥ चतुर्दशाक्षरी चैपा चतुर्वर्गफलपदा । एषा विद्या महाविद्या जन्म-यृत्युविनाज्ञिनी॥ तन्त्रान्तरे ॥ रमा कामस्तथा छजा वाग्भवं वजवेपद्म् । रोचनीये लजाइन्द्रसम्बं स्वाहा समन्वितम् ॥ इयं सा षोडशी प्रोक्ता सर्वकामफलपदा । कथिताः सक्ला विद्याः सारा-त्सारतराः ग्रुभाः ॥ आसां ऋषिभैरवोऽहं नाम्नां तु क्रोधभूपतिः । सञ्राट् छन्दो देवतां च छिन्नमस्ता प्रकीर्तिता ॥ षड्दीर्घभाक्रवरे-णैव प्रणवाद्येन सुन्दरि । खङ्गाद्येन ठठान्तानि परङ्गानि प्रकल्पये-त् ॥ नारिदोषादिकं चासां ताः सुासिद्धाः सुरासुरैः । सक्छेषु च वर्णेषु सक्छेष्वाश्रमेषु च ॥अन्तियेषु च वर्णेषु श्रुक्तिष्ठक्तिप्रदायिका । प्रण-वाद्याश्च या विद्याः शृहाद्ये न समीरिताः ॥ अस्यां चैव विश्लेषोऽयं योपिञ्चत्सयुपासयेत्। डाकिनी सा अवत्येव डाकिनीभिः प्रजायते॥ पतिहीना पुत्रहीना यथा स्यात्सिद्धयोगिनी । इति ते कथितं तत्त्वं रहल्यमखिरुं प्रिये ॥ अतिस्रोहतरङ्गेण भक्तया दासोऽस्मि ते प्रिये । एतासां व्यानपूजादिकं षोडशीवत्कार्यम् ॥ नाभौ शुआरविन्दं तदुपारि विमलं सण्डलं चण्डरइमेः संसारस्यैकसारां त्रिसुवनजननीं धर्मकामोदयाव्याम् । तस्मिन्मध्ये त्रिकोणे त्रितयतनुधरां छिन्नम-रुतां प्रश्रहतां तां वन्दे ज्ञानरूपां निखिल्अवहरां योगिनी योग-बुद्रास् ॥ ८॥

हे देवि ! अव इस देवताका मन्त्रान्तर ( अन्य मंत्र ) कहाजाता है । अब सावधान होकर साविये । हीं हुं ऐं वज्रवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा यह चौदह अक्षरका मंत्र सर्वैश्वर्यदायक और सबको मोहन करनेवाला है । हीं ऐं अम वज्रवैरोचनीये फट् स्वाहा हां यह चतुर्दशाक्षरमंत्र धर्म अर्थ काम मोक्षका देनेवाला और जन्म मृत्युको नाश करनेवाला है। तंत्रान्तरमें लिखा है कि श्रीं हीं हों ऐं वज्रवैरोचनीये हीं हीं फट् स्वाहा यह सोलह अक्षरका मंत्र सब कामनाओंका फल देनेवाला है। सारात्सारतर कल्याणदायक सब

विद्यायें कहीगईं। इन सब मंत्रोंके कोधभैरव किष सम्राट् छंद और छिन्न-मस्ता देवता हैं। इन सब मंत्रोंका कराङ्गन्यास पूर्वीकप्रकारसे करना चाहिये। इन सब मंत्रोंका आरिदोषादि विचारना नहीं पृडता क्योंकि यह सदाही स्वयं सिद्ध हैं। सन वर्ण और सन आश्रमोंके मनुष्य इन मंत्रोंका जप करसकते हैं। केवल जिन सब मंत्रोंकी आदिमें प्रणव ( ॐ ) हैं, उन्हीं सब मंत्रोंके जपनेमें शूद्रका अधिकार नहीं है। इन सब मंत्रोंके सम्बन्धमें विशेषता यही है कि यदि कोई श्री इस मंत्रको यहण करे तो वह श्री डाकिनीगणोंके सहित डाकिनी होती है और पतिपुत्रविहीन होकर सिद्ध योगिनीकी समाने विचरण करती है। हे प्यारी! मैं तुम्हारी भिक्ति बाध्य ( लाचार ) हुआहूं इसी कारण अत्यन्त स्नेहवशतः यह सब रहस्यमय ंतत्त्व तुम्हारे निकट प्रकाशित किया। इन सब मंत्रोंका ध्यान और पूजादि षोडशीप्रकरणोक्त पद्धतिके अनुसार करना चाहिये । छिन्नमस्ताप्रकरण समाप्त करके अब उसके ध्यानका भकार कहाजाता है । नाभिदेशमें शुभावर्णका पद्म और उर्पुष्र निर्मल सूर्यमण्डलकी चिन्ता करके तिसमें संसारकी सारभूत त्रिभुवनजननी, धर्मकाम और दयासम्पन्न प्रशस्ता ज्ञानरूपा संपूर्ण भयको हरनेवाली योगिनी छिन्नमस्ता देवीकी मैं वन्दना करताहूं । इस प्रकारसे ध्यान करना चाहिये॥ ८॥

इति छिन्नमस्ताप्रकरण समाप्त ।

# अथ हनुसत्कल्पः।

### श्रीदेव्युवाच ।

श्रीवानि गाणपत्यानि शालानि वेष्णवानि च । साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि तानि च ॥ श्रुतानि तानि देवेश त्वद्ध-क्यान्निःसृतानि च । किश्चिद्न्यत्त देवानां साधनं यदि कथ्यतास्॥ ९॥ अव हतुमत्कलपका वर्णन किया जाताहै । देवीजीने कहा हे देवेश्वर ! मैंने आपके सुखसे शिवसाधन, गणेशसाधन, शक्तिसाधन, विष्णुस्तान और सूर्य-साधन इत्यादि अनेक साधनोंकी प्रणात (रीति) तो श्रवण करी, किन्तु अन में अन्यान्य देवताओंके साधन करनेकी प्रणाली सुनना चाहतीहूँ, सो आप वर्णन कीजिये॥ १॥

## श्रीशिव उवाच ।

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । ह्नुमत्साधनं पुण्यं महा-पातकनाज्ञानम् ॥ एतद्वक्षतमं छोके ज्ञीन्नसिद्धिकरं परम् । जयो यस्य प्रसादेन छोकत्रयजितो भवेत् ॥ तत्साधनं विधि वक्ष्ये वृणां सिद्धिकरं द्वतम् । वियत्सनरकं इनुमते तदनन्तरम् ॥ रुद्धात्मकाय कवनं फिडिति द्वाद्जाक्षरः । एतन्मन्त्रं स्याख्यातं गोपनीयं प्रयन्तरः ॥ तव ख्रेहेन भत्तया च दासोऽस्मि तव सुन्द्रि । एतन्मन्त्रमर्ज्नाय प्रदत्तं हरिणा पुरा ॥ जपेन साधनं कृत्वा जितं सर्वं चरान्वरम् । नदीकुले विष्णुगेहे निर्जने पर्वते वने ॥ एकामचित्तन्वरम् । नदीकुले विष्णुगेहे निर्जने पर्वते वने ॥ एकामचित्तन्वरम् साध्ययं साध्ययेत्साधनं सहत् ॥ २ ॥

श्रीमहादेवजीने कहा है देवि ! अब में इस समय हनुमत्साधन वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये । यह साधन महापुण्यका देनेवाला और महापापोंका नाशक है। इसके साधन करनेकी विधि अत्यन्त एम और शीप्र तिद्धि देनेवाली है। मनुष्य इस साधनाके प्रभावसे तीनों भुवनों-को जीत सकता है हं हनुमते कहात्मकाय हुँ फट् यह द्वादशाक्षर मन्त्र मेंने कहा है इसको यत्पपूर्वक छिपाकर रखना चाहिये। हे सुन्दरी! में तुम्हारा दास होरहा हूं अतएव तुम्हारे स्नेह और भिक्तके वशीभूत होकर यह मन्त्र कहा है। इसी मन्त्रको पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने अर्जुनसे कहा था। अर्जुनने इस मन्त्रको सिद्ध करके सचराचर संपूर्ण जगत्रको जीत लियाथा। वदीके तटपर भगवान् विष्णुके मन्दिरमें, निर्जन (सूने) स्थानमें अथवा पर्वत-पर एकावित्त होकर इस साधनको करना चाहिये। फिर ध्यान करे॥ २॥

#### ध्यानमाह् ।

महाशैछं सम्रत्पाटच धावन्तं रावणं प्रति । तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट घोररावं सम्रत्मुजन् ॥ लक्षारसारुणं रोदं कालान्तकयमोपमम् । ज्वलद्शिलसन्नेत्रं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥ अंगदाद्यैमेहावीरैवेष्टितं

रुद्रक्षिणम् । एवंक्षपं इत्सन्तं ध्यात्वा यः प्रजपेत्मनुस् ॥ छक्ष-जपात्प्रसन्नः स्यात्सत्यं ते कथितं मया। ध्यानैकमात्रतः पुंसां सिद्धि-रेव न संश्यः॥ प्रातः स्नात्वा नदीतीरे उपविश्य कुशासने। प्राणा-यामं षडंगं च मूलेन सकलं चरेत् ॥ पुष्पाञ्चल्यष्टकं दत्त्वा ध्यात्वा रामं ससीतकम् । ताष्ट्रपात्रे ततः पद्ममष्टपत्रं सकेश्ररम् ॥ रक्त-चन्द्रनघृष्टेन लिखेत्तस्य श्लाकया । कर्णिकायां लिखेन्मन्त्रं तत्रा-वाह्य कार्पप्रसुम् ॥ काणिकायां हनूमन्तं च्यात्वा पाद्यादिकं ततः । गन्धपुष्पादिकं चैव निवेद्य सुरुमन्त्रतः ॥ सुत्रीवं रुक्ष्मणं चैव अंगद् नलनीलकम्। जाम्बुवन्तं च कुमुदं केसरिणं दले दले॥ पूर्वादिकमतो देवि पूजयेद्रन्धचन्द्नैः । पवनं चांजनां चैव पूजयेद्दश्वामतः ॥ दलाञेषु कपिभ्योऽपि पुष्पाञ्जलयष्टकं ततः । ध्यात्वा तु मन्त्र-राजं वे लक्षं यावत्तु साधकः ॥ लक्षान्तदिवसं प्राप्य कुर्याच पूजनं महत् । एकाश्रचित्तमनसा तस्मिन्पवननन्दने ॥ दिवा रात्री जर्द कुर्योद्यावत्संदर्शनं भवेत्। सुदृढं साधकं मत्वा निङ्गीथे पवनात्मजः॥ सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा प्रयाति साधकायतः। यथेप्सितं वरं दुत्त्वा साधकाय किपप्रमुः ॥ वरं छन्वा साधकेन्द्रो विहरेदात्मनः सुखम्। एतद्धि साधनं पुण्यं देवानामपि दुर्छभम्॥ तव रुनेहान्य-याख्यातं भक्ताति मयि पार्वति ॥ ३॥

ध्यान यथा श्रीहतुमान्जी महापर्वत उखाडकर रावणकी ओर दौडरहे हैं आर रावणसे वोर शब्दद्वारा कहरहे हैं, कि रे दुशत्मन् ! ठहरजा गा मत । यह लाखके रसकी समान अरुणवर्ण, रुद्रके अंश और काल, किश्मनसदश हैं । इनके दोनों नेत्र अग्निके समान प्रकाशमान और देह करोड सूर्यकी समान उज्ज्वल है। रुद्रक्षपी हतुमान् अंगदादि वडे वडे महावीरोंसे विरेहुए हैं । इस प्रकार हतुमान्जिका ध्यान करके मन्त्रको जपना चाहिये । एक लाख जप पूरा होनेपर हतुमान्जी उस साधकके प्रति प्रसन्न होते हैं। हे देवी! यह मैंने आपके निकट हतुमान्जीका मन्त्र कहा केवल एकवार मात्र इस देवताका ध्यान करनेपर तत्काल मन्त्रकी सिद्धि होती है, इसमें

सन्देह नहीं । पातःसमय स्नान करके नदीके तटमें क्रशासनपर इंटकर प्राणा-याम और पडङ्गन्यास करे। फिर मूलमन्त्रसे आठ अंजली पुष्प पदान करके सीतासहित शीरामचंद्रजीका ध्यान करके तांवेके पात्रपर हनुमान्जीका यन्त्र अंकित करना चाहिये। प्रथम तो केशरसहित अप्टरलपद्म अंकित करे। फिर लाल चन्दनकी कलम और विसेहुए चन्दनद्वारा यह यन्त्र लिखना चाहिये । पसकी कर्णिकामें हनुमान्जीका आवाहन करके पादादि प्रदान करे, फिर मलमन्त्रसे गन्धपुष्पादि विवेदन करके सुप्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जाम्बवाच, कुसुद और केशरी पश्चके आठ दलॉमें इन आठ आवरणकी पूजा करनी चाहिये। हनुमद्देवके दक्षिण भागमें पत्नन और वामभागमें अञ्जनाकी पूजा करके दलाशमें ॐ कपिश्यो नमः इस मन्त्रसे थाठ अञ्जलि पुष्प प्रदान करने चाहिये । इसके पीछे कपिराजका ध्यान करके एक लक्ष मन्त्र जवना चाहिये। जिस दिन एक लक्ष जप पूरा होगा, उसी दिन महापूजा करनी चाहिये । एकायाचित्रसे दिनरात हन्तुमान्जीका मन्त्र ज्यनेपर श्रीहतुमदेवका दर्शन मिलजाता है । हनुमान्जी साधकको दढ-श्रीतज्ञ जानकर अर्द्धरात्रिमें शसन्न होकर साधककें पास आते. हैं और साध-कको अभिलापित वर देते हैं। फिर सायक वर पाकर यथासुख अर्थात् अपनी इच्छानुसार स्वच्छन्द विहार करसकता है । यह परम पवित्र साधन देवताओंकोनी दुर्लम है, हे पार्वति । तुम मेरी भक्त हो, इस कारण तुम्हारे स्नेहके वशिसूत होकर मैंने प्रकाशित किया है ॥ ३ ॥ इति गारुडतंत्रे देवीश्वर सम्वादे हनुमव साधन ।

## वीरसाधनम् ।

हनुमतोऽतिग्रहां तु लिख्यते वीरसाधनम् । त्राह्मे मुहृत्त उत्थाय कृतिनित्यिक्रियो द्विजः ॥ गत्वा नदीं ततः स्नात्वा तीर्थमावाद्य चाष्ट्रधा । सूलमन्त्रं ततो जप्त्वा सिचेदादित्यसंख्यया ॥ ततो वाससी परिधाय, गङ्गातीरे पर्वते वा उपविश्य, हाँ अङ्कृष्टाभ्यां नमः, हाँ हदयाय नमः इत्यादिना च कराङ्गन्यासो कुर्यात् ॥ ततः प्राणायामः । अकारादिवर्णान् उद्यार्थ वामनासापुटेन वायुं पूरयेत् । पंचवर्गानुचार्य वायुं कुम्भयेत् । यकारादिवर्णान् उच्चार्य दक्षिणनासापुटेन वायुं रेचयेत् । एवं वारत्रयं कृत्वा मन्त्रवर्णेरक्ष-त्यासं कृत्वा ध्यायेत् । ध्यायेद्रणे हनूमन्तं कोटिकपिसमन्वितम् । धावन्तं रावणं जेतुं हन्ना सत्त्वरमुत्थितम् ॥ छक्षमणं च महावीरं पतितं रणभूतछे । गुरुं च कोधमुत्पाद्य गृहीत्वा ग्रह्मप्वंतम् ॥ हाहाकारेः सद्पेश्च कम्पयन्तं जगज्ञयम् । आब्रह्माण्डं समावाध्य कृत्वा भीमं कछेवरम् ॥ इति ध्यात्वा पट्सहस्रं जपेत् ॥ अस्य सन्त्रः ॥ स्ववीजं पूर्वमुचार्य पवनं च ततो पद्सहस्रं जपेत् ॥ अस्य सन्त्रः ॥ स्ववीजं पूर्वमुचार्य पवनं च ततो पद्सहस्रं जपेत् ॥ अस्य सन्त्रः ॥ स्ववीजं पूर्वमुचार्य पवनं च ततो पद्महस्रं जपेत् ॥ सहामयं दत्त्वा किमाग्रोषामु नियतमागच्छति । साधको यदि मायां तरिति, तदे-पिसतं वरं प्राप्नोति ॥ विद्या वापि धनं वापि राज्यं वा ज्ञानिमहम् । तत्क्षणादेव चाप्नोति सत्यं सत्यं सुनिश्चितम् ॥ ४ ॥

अव हतुमदेवका अत्यन्त यहा वीरसाधन कहा जाताहै। साधक बालसुहूर्तमें शय्यासे उठकर सन्ध्यावन्दनादि नित्यिकिया समापन करे और
फिर नदीके तटपर जाकर रनान करके तीर्थावाहनपूर्वक आठ वार मूलमन्त्रका
जप करे। फिर उस जलके द्वारा वारह वार अपने मस्तकपर अभिषेक करके
दो वस्च पहरे और गंगातट अथवा पर्वतमें बैठकर हां अङ्ग्रहान्यां नमः
इत्यादि प्रकारसे कराङ्गन्यास करे पीछे प्राणायाम करना चाहिये। अकारादिसोलह स्वर वर्ण उच्चारण करके वाम नासापुटसे वायुपूरण और ककारादिसोलह स्वर वर्ण उच्चारण करके वाम नासापुटसे वायुपूरण और ककारादिसे लेकर मकारपर्यन्त पचीस वर्ण उच्चारण करके दोनें। नासापुटसे
छंनक और यकारादिवर्ण उच्चारण करके दक्षिणनासिकासे वायुरेचन करे।
इसी प्रकार दक्षिण नासिकासे पूरण दोनों नासापुट प्रकडकर
छंनक और दक्षिण नासिकासे रेचन करे। इसी भांति तीन वार प्राणायाम
करके मन्त्रवर्णसे अंगन्यास करता हुआ ध्यान करे। हनुमान रणस्मिमें
करोड करोड वानरोंसे विरे हुए हैं। यह रावणको परास्त करनेके लिये दौड

रहेहें, इनको देखकर रावण शीव्रतासे खडा होगया। महावीर लक्ष्मणजी रणभूमिमें पडे हुए हैं उनको देखकर यह क्रोधपूर्वक महापर्वत उसाड सदर्प हाहाकार ध्विनसे त्रिभुवन कम्पायमान कर रहेहें, यह ब्रह्माण्डव्यापी भयंकर शरीर प्रकाश करके स्थित हैं। इस प्रकार ध्यान करके छः हजार मन्त्र जपना चाहिय। हं पवननन्दनाय स्वाहा। यह दशाक्षर मन्त्र मन्त्र मन्त्र जपना चाहिय। हं पवननन्दनाय स्वाहा। यह दशाक्षर मन्त्र मन्त्र पक्षमें कल्पवृक्षस्वक्षप है। छः दिन इस भांति जप करके सातवें दिन रात दिन जप करता रहे। इस प्रकार जप करने पर रात्रिके चौथे याग्यें महाभय दिसाते हुए हन्त्रमदेव निःसन्देह साथकके समीप आतेहें। यदि साथक मायाको त्याग सके तो अभिलापित वर लाभ कर सकताहै। साथक विद्या, धन, राज्य अथवा शत्रुनाश जिस किसी वातकी अभिलापा करे, तत्काल वही वर पाता है॥ ४॥

# इति हनुमत्कलप समाप्त ।

# अथ पारिमाषिकीषोडशीमाह।

ज्ञानार्णवे। चंद्रान्तं वारुणान्तं च शकादिसहितं पृथक् । वामाक्षि विन्दुनादाद्यं विश्वमाद्यकलात्मकम्॥ विद्याद्ये योजयेदेवि साक्षा-द्वस्वक्षिणी। त्रिक्टाः सकला भेदाः पञ्चक्रटा भवन्ति हि॥ वैष्णवी वसुक्टा स्थात्मद्क्रटा शाङ्करी अवेत्॥ अस्यार्थः चद्रान्तं हकारः वारुणान्तं शकारः शकादी रेफः वामाक्षि ईकारः विद्यादे पूर्वोक्तद्वादशाविद्यादो॥ वेदादिमण्डितादेवी शिवशक्तिमयी सदा। तस्या भेदास्तु सकलाः पद्कृटो परमेश्वारे । वेष्णवी नव-क्र्या भेदास्तु सकलाः पद्कृटो परमेश्वारे । वेष्णवी नव-क्र्या स्थात्सतक्र्या तु शाङ्करी॥ अस्यार्थः।आद्या वीजद्वयं माया पूर्वोक्तवीजद्वयवती वेदादिः प्रणवः मण्डिता आदो भूषिता॥ १॥

अन पारिभाषिक षोडशीका मन्त्र कहाजाता है। इससे पहले जो नारह प्रकारके मंन्त्र कहे गये हैं उनके प्रत्येक मन्त्रके आदिमें हीं श्रीं यह दो नीज मिलाने पर जो मन्त्र होता है उसी। मन्त्रको पारिभाषिक षोडशी मन्त्र कहा जाता है। यह सब मन्त्र साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हैं। यह मन्त्र निकूट पञ्चकूट और पट्कूट इत्यादि नाना प्रकारके होते हैं। पूर्वीक्त सब मंत्रोंकी आदिमें ॐ हीं श्रीं यह दो बीज जोड देनेपरभी पोडशी मन्त्र होता है यह सब मन्त्र शिवशाकिमय हैं॥ १॥

# अथ महापोडशी।

आद्यनीजद्भयं अद्रे विपरीतक्षमेण हि । विलिख्य प्रमेशानि ततोऽन्यानि समुद्धरेत् ॥ अन्तर्मुखी वरारोहे कुमारीत्रिपुरेश्वरी। एभिस्तु पञ्चसंख्याकैवींजैः संपुटितां यजेत् ॥ पद्कूटां परमेशानि विद्येयं पोडशाक्षरी। त्रिकूटाः सक्छा अद्रे षोडशाणीं अवन्ति हि॥ वैष्णव्येकोनविज्ञाणी ज्ञैवी सप्तद्जाक्षरी॥ अरूयार्थः। आद्यबीज-द्वयं मायारमात्मकं तस्य विपरीतक्रमः आदौ रमा पश्चान्माया अन्तर्भध्ये स्थितं कामबीजं मुखे आदी यस्याः कुमार्या एतैः पुञ्च संख्याकवाजः पद्कूटां सप्तकूटां नवकूटां वा सम्पुटितां सम्पुट-वत्कृतां तेनानुस्रोमविस्रोमतः सम्प्राटितामित्यर्थः । केचित्तु अनु-लोमतः एव सम्प्रिटितामाहुः । तन्न सर्वतन्त्रविरोधात् । तथा च योगिनीतन्त्रे ॥ श्रीबीजमायास्वरयोनिशक्तिस्तारं च सायाकमछाथ विद्या । शक्तयादिवींनेश्च विलोमतोक्तया श्रीपोडशीयं च शिवप्र-दिष्टा ॥ तथा च रुद्रयामले ॥ श्रीमीया मदनो वाणी परा तारं ज्ञिव-प्रिया । हरिप्रिया त्रिकूटा सा परा वाणी मनोभवा ॥ माया छक्ष्मी-र्महाविद्या श्रीविद्या पोडशी परा॥ दक्षिणामूत्तीं च ॥ द्वितीयस्यादि-युग्मं च विपरीतं छिखेत्सुधीः। बालां चान्तर्मुखीं कृतवा विलिखेत्तदन-न्तरम् ॥ तारं मायां ततो उक्ष्मीं तथा कूटत्रयं लिखेत् । क्लया सम्प्रटां कुर्याद्रमारुयां परमेश्वरीम् ॥ कलया पूर्वीकसत्यादिपंचक-लया रमाख्यां पूर्वोक्तप्रणवादिषद्कूटाम् । उसाख्यामिति पाठेऽप्य-यनेवार्थः । केचित्र कलयास्थाने बालया पाठं कुर्वन्तरुतत्र परमेश्व-रीमिति च बाल्या अन्तर्मुख्या सम्पुटां वदन्ति । रमाख्यां श्रीं पर-मेश्वरीं हीमिति च । तेनोत्तरदृष्टे कीं ऐं सीं श्रीं हीमिति वदन्ति

तह सम्पुटश्चन्दार्थापरिज्ञानात् ॥ नवरतेश्वरे ॥ यन्त्रयादी वदेत्सर्वे साध्यसंज्ञामनन्तरम्। विपरीतं पुनश्चान्ते मन्त्रं तत्सम्पुटं रुमृतम्॥ इति सम्प्रटलक्षणात् अनन्वयापत्तेः सर्वतन्त्रविरोधाच । तथा च श्रीक्रमसंहितायास् ॥ श्रीर्भाया यद्नो वाणी परेतानि मुखे कुरु । वेदादिर्भुवनेज्ञानीं श्रीबीजं च त्रिकूटकम् ॥ पट्कूटां संपुटीकुर्या-दार्चेः पंचिभरक्षरैः । सायातन्त्रे च ॥ छक्ष्मीः परा मदनयोनियुता च शक्तिस्तारं परा च कमलाप्यथ सूलविद्या । शक्तपादिभिश्च विप-रीततया प्रदिष्टं श्रीयन्त्रराजछदितं परदेवतायाः ॥ एतेनानुस्रोमतः पंचवीजैः सम्प्रटितमिति मतं हेयम् । श्रुतौ तु ॥ रमा माया मारः परा रुक्ष्मीः कुमारिका । विद्या न्यस्ता वाला श्रीपरा तथा ॥ व्यस्ता विपरीता तथेति व्यस्तेत्यर्थः । क्रुमारी वोध्या अत्र कुमारिकान्तरं तारादिवीजसम्बन्धः चान्तर्छखी तजैकवास्यताब्छात् । जेषुरीश्चतिब्छाच तथा च । श्रीमाये सध्यादिवाछिका ॥ तारो माया श्रीर्विद्या परादिपञ्चवीजान्यन्ते चेति । श्रीपरा चेति पाठेन केवलं वाला व्यस्ता श्रीपरा चेति । विद्यायां षोडश्वीजानां स्वरूपकथनं वा ऋमोक्तत्वाभावात्। एतेन श्रीभीया तारं माया श्रीबाला त्रिकूटं व्यस्था वाला रमा मायेति मतं च हेयम् ॥ छुलामृते ॥ श्रीबीजं ज्ञाक्तिबीजं च कामबीजं च वाग्भवस् । बालान्तसंस्थितं बीजं प्रणवं च ततः प्रस् ॥ ज्ञाक्ति-बीजं रमां चैव विद्यां च परमेइवरि । छोपां वा कामराजं वा जिकूटा-मथवा परास् ॥ विन्यस्य पुनराद्यानि पञ्च बीजानि सुन्दरि । विप-्ररीतक्रमेणैव विन्यस्य षोडज्ञां परा ॥ यामछे च । छक्ष्मीः परा मद्नवाग्भवश्रातिबीजं तारं च भूति कमले पथि मूलविद्या । कूट-त्रयं च विपरीततया नियुक्तं श्रीपोडशाक्षरमिहागमसुप्रसिद्धम् ॥ कूटत्रयं कामादिवालायाः । चकारां रमां मायां च ॥ निवन्धे । ज्ञा-न्तान्तं शिवपूर्वसप्तमयुतं सूक्ष्मान्तमस्तान्वितं देवीं दक्षिणवाहुश्-कनयनं कामं कलालाञ्चितम् । दुन्तान्तोध्वेष्ठस् सञ्चिद्दश्नं जीवं

छुलेनान्वितं बीजं पञ्चक्रमित्यमेव छुदितं सर्वार्थसिद्धिपदम् ॥ वेदाद्यं त्रिग्रणां रमामथ बद्देत्कापेन संसेवितां छोपां वा छुनरेव पञ्चक्रमथो पूर्व विलोमक्रमैः। एपा श्रीपरमा परात्वरतमा सर्वार्थसिद्धिपदा सारात्सा-रतमा समस्तनगतामुत्पत्तिभूता परा ॥ सेयं श्रीनहारूपा सक्लगु-णसयी निर्श्रणा निष्प्रपञ्चा । साक्षात्कामदुवा सुरासुरगणैर्वन्दिता-नन्द्रह्या ॥ अस्यार्थः । हा एव अन्तो यस्य तेन शान्ताः यकारः स एवान्तो यस्य तेन यन्तान्तः शकारः शिवो हकारः तत्पूर्व सन्तम-रेफः सुक्ष्मान्तमीकारः मस्तकमनुस्वारः । तेन रमावीनं देवीं मायां दाक्षिणवाहुः ककारः राक्रो लकारः नयनं मेलिनं कामं विन्दुः कामकला ईकारः तेन कामनीजम् । दन्तान्त ऐकारः ऊर्ड-मुखं मुख्रस्योर्द्धं विन्दुः जीवः सकारः शेषद्शनमौकारः मुखं विसर्गः तेन परा वीजस् । वेदाद्यं प्रणवः त्रिगुणा माया ॥ भेदान्तरमः इ कुन्जिकातन्त्रे । परा च कमला कामो वाग्भवं शक्तियेव च । तारं शक्ति च कमला त्रिक्टां योजयेत्ततः ॥ सत्यांद्यं व्युत्कमाह्रयस्ये-त्स्यान्महा पोङ्शी परा। इमां विद्यां महादेवि योगी भूपोऽथवा जपेत् ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदाविद्या अन्ते कैवल्यदायिनी ॥ पराद्या भुवने-शानि ज्ञेया अवनसुन्द्री ॥ कमलाया महाविद्या ज्ञेया कमलसुन्द्री । कामाचा च महाविद्या विज्ञेया कामसुन्दरी॥ वाग्भवाद्या महाविद्या परा वाक्सुन्द्री मता । शक्तयाद्या च महाविद्या विज्ञेया शक्तिसुन्दरी॥ आनन्दसुन्दरीविद्या प्रथमा ग्रन्तक्विणी। कामभीजेन देवेशि छोपया च विशेषतः॥ स्यान्महाषोडशीमन्त्रश्चतुराद्या विपयै-यात्। योगिनीतन्त्रे। श्रीवीजं शक्तिवीजं च कामवीजं च वाग्भवस्। वालांतसंस्थितं वीजं प्रणवं च ततः परम्।। शक्तिवीजं रमां चैव विन्य-सेत्परमेश्वरि। छोपां वाकामराजां वा भैरवीमथ वा पराम् ॥ विनय-रूय पुनराद्यानि बीजानि पञ्च सुन्दरि । न्युत्क्रमेण समेतानि पोड्झी अवि दुर्रुभा। तुरीयायां मद्धं छत्तं जप्त्या सिद्धीश्वरो भवेत्।। व्युत्क-मेण पञ्च बीज़ानि विन्यस्य इत्यन्वयः। ज्ञानार्णवे।।वृक्तकोटिसहस्नेस्तु

जिह्नाकोटिशतेरिप । वर्णितुं नैद शक्येयं श्रीविद्या चोड़शाक्षरी ॥ वैखरीवाच्यक्षावत्वादशका ग्रुणवर्णने । यतो निरक्षरं वस्तु परा तत्रेव कारणय् ॥ यक्कीस्ता हि पश्यन्ति मध्यमा सध्यमा अवेत् । ब्रह्मविद्या स्वरूपा हि श्रुक्तिष्ठक्तिफल्या ॥ एकोच्चारेण देवेशि वाजपेयस्य कोटयः । अश्वमेधसहस्राणि प्रादक्षिण्यं श्रुवस्तथा ॥ काश्यादितीर्थयात्राः स्युः सार्द्धकोटित्रयान्विताः । तुल्यं न यान्ति देवेशि नात्र कार्या विचारणा ॥ एकोच्चारेण गिरिजे कि प्रनर्वहान्वेका केवलम् ॥ षोड्शाणी महाविद्या न प्रकाइया कदाचन । गोपनीया त्वया भद्रे स्वयोनिरिव पार्वति ॥ २ ॥

अब महापोडशीका मन्त्र कहा जाता है । दोनों आब बीज अर्थात् हीं श्रीं इन दोनों नीजोंको विपरीत भावसे अर्थात् श्रीं हीं इस मकार लिखकर इसके पीछे वालावीज अर्थात् ऐं हीं सौ: इस मन्त्रका मध्यवीज अर्थात् हीं यह बीज आदिमें लिखने पर जो हीं ऐं सौ: यह मन्त्र होगा, उसको जोड देवे । ऐसा करनेपर श्रीं हीं क्वीं ऐं सौः यह पांच वीज हुए । इन पांच वीजोंके दारा अनुलोस विलोसके कमानुसार पट्कूट मन्त्र पुटित करने पर जो पोडशाक्षर मन्त्र होगा, उसीको पोडश़ी देवीका मूलमन्त्र जानना चाहिये । उक्त पांच बीजोंके द्वारा सप्तकूट मन्त्रको पुटित करनेपर सप्तदशाक्षर और नवकूट यन्त्रको उक्त पांच वीजदारा प्रिटित करनेपर ऊनविशाक्षर मन्त्र होगा, ऐसा करनेपर पट्कूट षोडशाक्षर, वैष्णवीमन्त्र ऊनविंशाक्षर और शैवीमन्त्र समदशाक्षर होता है। कोई २ कहते हैं अनुलोमसेही पुटित करे, विलोमसे पुटित न करे किन्तु यह अर्थ सर्व वादी सम्मत नहीं है । क्यों कि ऐसा होनेपर सब तन्त्रोंके सहित विरोध हुआ जाता है। इस मन्त्राद्धारंके जो सव प्रमाण रुद्रयानलमें लिखे हैं, वे सब प्रमाण यहां मूलमें उद्धृत हुए हैं । दक्षिणामूर्तिसंहितामें भी इन सब मन्त्रोद्धारकी रीति लिखी है । कोई कोई ' कलया सम्प्रदं इर्यात् ' इत्यादि दक्षिणामर्तिसंहिताके वचनानुसार ' कलया ' स्थानमें 'बालया' इस प्रकार पाठ करके मध्यमादि बालाबीज अर्थात् हीं ऐं सी: इस मन्त्रसे पुटित करना चाहिये ऐसा अर्थ करते हैं । किन्तु यह यथार्थ

व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर सम्पुट शब्दका अर्थ सङ्गत नहीं होता । नवरत्नेश्वरयंथमें जो सम्पुटका लक्षण लिखा है, उसकी अनन्वयापित होती है और सब तन्त्रोंके साथ विरोध उपस्थित होता है । महाषोडशीक मन्त्रोद्धारविषयमें जो सब वचन श्रीक्रमसंहितामें छिखे हैं उनकोभी बन्ध-कारने यहां उच्चत किया है। मायातन्त्रकथित 'वचनसे स्पष्टही प्रतीति होती है कि विपरीत भावसे पुटित करे अत एव जो लोग कहते हैं कि पंचवीज हारा अञ्चलोमसे प्रिटित करे उनका मत निन्दित है अर्थात् मानने योग्य नहीं है। इस विदाक विषयमें श्रातिकथित प्रमाणमी यहां यन्थकारने उद्धृत किया है और इलामृत यामल तथा निबन्ध इत्यादि बन्थोंके वचनोंकी एकता देख-कर अन्थकारने वे सब वचन अमाणस्वरूपसे अपने अन्थमें सन्निवेशित किये हैं। श्रीं हीं हीं ऐंसी: ॐ हीं श्रीं कएई ठ हीं इस कह ठ हीं सकळ हीं सीः ऐं हीं हीं श्री यह पोडशाक्षर मन्त्र उद्धृत हुआ। वचनानुसारे भन्त्रो-चार करनेपर मंत्रकी वर्णसंख्या सोलहसे अधिक हुई किन्तु इसी मन्त्रको तन्त्रके जाननेवाले पण्डित पोडशाक्षर मंत्र कहते हैं । रमादि पञ्चचीजद्वारा पट्कूट मंत्रको पुटित करके मंत्रोद्धार कियागया है । पट्कूटशब्दका अर्थ अ हीं श्रीं यह त्रिकूट और पूर्वीक क ए ई ल हीं इत्यादि त्रिकूट । इस पटकूटको पडक्षर जानकर पोडशाक्षर कहेगये हैं । इस मंत्रसे महाबोडशी देवीकी पूजादि करे । योगी अथवा राजा इस पोडशाक्षरी विद्याका जप करें यह विद्या भुक्ति मुक्तिकी देनेवाली और अन्तकालमें कैवल्यदायिनी है। योगिनीतन्त्रमें भी इस पोडशाक्षरमंत्रके उद्धारका प्रमाण लिखा है । वे सब वचन मूलमें उद्भत हुए हैं । ज्ञानार्णवमें लिखा है। सहस्र कोटि वक्क और सौ करोड जिह्ना द्वाराजी पोडशाक्षर श्रीविद्याके माहातम्यका वर्णन नहीं किया जा सकता । यह मन्त्र एक बार उचारण करनेपर करोड वाजपेय और हजार अश्वमेच यज्ञका फल मिलजाता है। सारी पृथ्वीकी पदक्षिणा और काशी दर्गादि सांडे तीन करोड़ तीथोंकी यात्रामी उस पोडशाक्षर मंत्रके उचारणकी तुल्य नहीं होती। हे पार्वती! इस पोडशाक्षरी विद्याको प्रकाशित नहीं करना चाहिये अपनी योनिकी समान सदा ग्रप्त रखना उचित है ॥ २ ॥

# बीजावलीपोडशीमाह ।

रुद्रयामले ॥ श्रीवीषमाये सांख्य तथैव च कुमारिकाम् । श्रीवीष-षाये कामं च वाङ्मायाकमलां तथा ॥ परा कामं च वाग्वीषां मायां श्रीवीषमव च। वीषावली षोडशीयं सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ राज्यं देशं शिरो देयं च देया बीषषोडशी ॥ ब्रह्मयामले ॥ आदी लक्ष्मीं परां चैव तथैव च कुमारिकाम् । श्रीवीषां च पराबीषां कामं वाग्भवमेव च ॥ पराश्रीवालिकाश्वेव लिखेद्द्युत्क्रमयोगतः । अन्ते द्यात्परां श्रीं च सम्पूर्णा कथिता त्वित्र ॥ बाला प्रधाना विद्या च सर्वशाहो च गोपिता ॥ ३ ॥

अव वीजावली पांडशी कही जाती है। श्रीं हीं एं क्वीं सीं श्रीं हीं हीं एं हीं श्रीं हीं हीं एं हीं श्रीं। यह वीजावली पोडशी सब तन्त्रोंमें अत्यन्त गोपनीय है, चाहे राज्य और मस्तक मलेही देदियाजाय, किन्तु तथापि यह वीजावली पोडशी पदान न करे। बह्मयामलेमें लिखा है कि,। श्रीं हीं एं क्वीं सों: श्रीं हीं श्रीं। यह संपूर्ण वोडशी मन्त्र है। यह वाला प्रधाना विद्या सब शाह्मोंमें एत है॥ ३॥

# तन्त्रान्तरे मतान्तरमाह ।

आद्या दुण्डिल्नी शक्तिः शिक्तराद्या ततः परा । निवेशयेत्तयो-वैध्ये देवीं गोविन्द्वछभाष् ॥ ततस्तु सन्पर्थं बीजं श्रीबीजं तु ततः परम् । हछेखारमयोर्वके वेद्वकं विनिक्षपेत् ॥ ततो छोपां न्यसेदेवि त्रिक्टमयवा पराम् । आद्यानि पश्च बीजानि पश्चाद्वि-त्यस्य सुन्द्रि ॥ षोडशीयं सुगोप्या हि स्नेहादेवि प्रकाशिता । अस्या माहारम्यमुळुळं जिह्नाकोटिशतेरि ॥ वक्तं न शक्यते देवि कि युनः पश्चित्रर्भुखेः । आपि प्रियतरं देयं सुतद्रारघनादिकम् ॥ राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी ॥ प्रकारान्तरेण पोडशी-माह सिद्धयामळे ॥ कामो माया रमा वाळा त्रिक्टा स्त्रीभगाङ्कशौ । काळी कामकळाकूर्च सर्वादौ प्रणवः प्रियेः ॥ श्रीमहाषोडशीयं च या स्याता सुवनत्रये । ज्ञानेन मृत्युहा विद्या सर्वान्मायैनेमस्कृता ॥ सप्तलक्षा महाविद्या तन्त्रादी कथिता प्रिये । सारात्सारतरा भूता या या विद्याः सुगोपिताः ॥ बहुना किमिहोक्तेन तासां साराति-षोडिशी । प्रकाशिता महाविद्या या पृष्टा ते प्रनः प्रनः ॥ १ ॥

अन्यान्य तन्त्रोंमें पोडशिक जो अन्यान्य मंत्र िल हैं, वे कहे जाते हैं। ॐ श्रीं हीं छीं श्रीं ॐ हीं श्रीं ह स क ह हीं ह स क ह हीं स क ह हीं स क ह हीं स क ह हीं से क ह हीं हीं छीं श्रीं । मैंने यह अत्यन्त गोपनीय पोडशिका मन्त्र तुम्हारे स्नेहसे प्रकाशित िक्या है । इसके अतुल माहात्म्यको सौ करोड जीभ द्वाराभी वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं किर मैं पत्रमुखसे इसका माहात्म्य क्या वर्णन करूं। प्रियतम पदार्थ, पुत्र, स्वी, धन, राज्य और मस्तक दिया जा सकता है, किन्तु तथापि पोडशी मंत्र प्रदान करना उचित नहीं है । सिख्यामलमें लिखा है कि ॐ हीं हीं श्रीं ऐं । हीं सौः क ए ई ल हीं ह स क ह ल हीं स क ल हीं श्रीं एअ कीं हीं हूं। यह महा पोडशीका भन्त्र निभुवनमें विख्यात है । इस मन्त्रके जान लेने पर मृत्युको जीवसकता है । जो जो विद्या अत्यन्त एम हैं उनमें यह पोडशी विद्या सारकाभी सार है । हे महादेवि । आपने जिन सब विद्याओंके विष्यमें पूछा था, वह मैंने आपसे प्रकाशित किया ॥ ४॥

रुद्रयामले । लोपागुद्रा वाग्भवे तु पृथ्व्यन्ते शिवयोजनात् । सकारं कामराजादौ लोपा तु पोड्रशासरी ॥ अन्या सहशी विद्यान्त विद्यार्णवगोचरे ॥ तत्रैव । विद्याराज्ञी वाग्भवा तु कान्तेऽनन्त-नियोजनात् । पोड्रशाणां महाविद्या चिद्वह्रोक्यमयी शुआ ॥ लोपावाग्भवशकान्ते शिववीजं नियोजयेत् । तथैव शिक्वीजे तु लोपा सप्तद्शाक्षरी ॥ लोपायाः शिक्विल्टान्ते हंसवीजयुता यदि ॥ तद्रा सप्तद्शी विद्या साक्षाज्ञानस्वरूपिणी ॥ अस्याः स्मर्णमात्रेण शिवो भवति नान्यथा । अणिमाद्यप्टसिद्धीक्षः साक्षाद्धामिपुरन्द्रः ॥ तत्रैवाष्टाद्शाक्षरीलोपागुद्रायधिक्षत्य । अधरं विन्दुना यक्तं वाग्भवाद्ये नियोजयेत् । माद्नं कामराजाद्ये तार्तीन्याद्ये महेश्वरि ॥ भुग्रः सर्गान्विता देवि मन्नना च समन्विता ।

अधादशाक्षरी होपा श्रीविद्या सुवि दुर्लसा ॥ श्रीस्रारेः कृपया देवि नित्यसिद्धिभदायिनी । नवलक्षं जिपत्वा तु लोपासुम्नां सहेश्वरीम् ॥ अधादशाक्षरी विद्या पश्चाम्राच्या वरानने । अन्यथा शापमाम्रोति कुलं तस्य विनश्यति ॥ सर्वकृत्याणदा विद्या सर्वविद्यविनाशिनी । सर्वक्षोभाग्यदा देवि सर्वभङ्गलकारिणी ॥ अनया सहशी विद्या नैलोक्ये चातिदुर्लभा ॥ तत्रेव ॥ कामराजाख्यविद्याया वाग्भवादौ तु वाग्भवम् । सुवनेशीं कामराजे श्रीवीजं शक्तिपूर्वतः । एषाण्य- ष्टादशी शोक्ता सर्वसिद्धिभदायिका । भोगमोक्षभद्दा साक्षात्पुरुषार्थ- भदायिका ॥ अनया सहशी विद्या त्रेलोक्ये चातिदुर्लभा । नास्ति मदायिका ॥ अनया सहशी विद्या त्रेलोक्ये चातिदुर्लभा । नास्ति नास्ति पुनर्नोहित सत्यं सत्यं वदायि ते ॥ ६ ॥

रुप्रयामलमें लिखा है कि, इसक छह हीं सहसक हल हीं सक ल हीं इस पोडशाक्षरकी समान मन्त्र मेरे ध्यानमें दूसरा नहीं है। ह स क ल हं हीं हत्त कह छ हीं सक छ ह हीं एवं हस क छ हीं हस क ह छ हीं स क रु हीं हं सः यह दो प्रकारके समदशाक्षर मन्त्र साक्षात् ज्ञानस्वरूप हैं। इस मन्त्रके केवल स्मरण करतेही साधक शिवकी समान हो जाता है। और उसको अणियादिक आठ तिव्वियां मिल जाती हैं । ऐं ह स क ल हीं हीं हस कह हहीं सौः सक ह हीं यह अष्टादशाक्षरी विद्या त्रिसुवनमें दुर्लम है। प्रथम लोपा मन्त्र नौ लाख जपकर फिर यह अष्टा दशाक्षर मन्त्र जपे, इसके विपरीत कार्य करनेसे देवी शाप देती हैं और साधकके कुलका नाश हो जाता है। यह विद्या सब किसीको कल्याणकी देनेवाली सब विद्यों-का नाश करनेवाली सबको सौमाग्यकी देनेवाली और सर्व मंगलकारिणी है। इसके समान विद्या त्रिभुवनमें अत्यन्त दुर्लम है। रुद्रयामलमें और भी लिसा है कि ऐं कए इल हीं, हीं हस कह लहीं, श्रीं सकल हीं। यह अष्टादशाक्षरी विद्या सब सिद्धियोंकी देनेवाली है और इस विद्याकी आरा-धना करने पर इस कालमें भोग और परकालमें मुक्ति मिलती है । इस विद्याके समान विद्या त्रिभुवनमें दूसरी नहीं है । यह मैंने आपसे सत्यही कहा है ॥ ५ ॥

# तत्रैव मन्त्रान्तरमाह ।

प्रणवं पूर्वमुद्धत्य ततो वे कुलमुन्द्रीम् । कामाक्षरं शक्तिवर्णं पुरन्द्रहरो ततः ॥ भुवनेशीं समुद्धत्य विलोमां वालिकां ततः । प्रणवं
सविसर्गं ततः ॥ भुवनेशीं समुद्धत्य विलोमां वालिकां ततः । प्रणवं
सविसर्गं ततः । प्रवणं सविसर्गं ततः वे कुलमुन्द्रीम् ॥ शिकिकूटमध्यभागे हकारे योजयेन्छिवे । विलोमां वालिकां तत्र ब्रह्माणः
सविसर्गकः ॥ इति श्रीपरमा विद्या केवला मोक्षदायिनी । अस्या
लक्षजपेनैव कि न सिध्यति साधकः ॥ अस्याः स्मरणमात्रेण शिवो
भवति नान्यथा । कुलमुन्द्री वाला ब्रह्माणी प्रणवः ॥ योगिनीजालन्धरे । कामराजविद्यामधिकृत्य । वाङ्गारशक्तिवीजाद्यत्रिक्टाक्रमयोगतः । त्रिपुरा मालिनी नाम्ना भवेद्षादृशाक्षरी ॥
वर्णसंख्यात्मजाप्येन अस्थरणमिष्यते ॥ श्रीक्रमे ॥ तां विद्यां
श्रुण देवेशि कामामिन्द्रसमन्वितम् । नान्द्विन्दुकलाभेदात्रुरीयस्वरसंग्रतम् ॥ महाश्रीमुन्द्री विद्या महात्रिपुरसुन्द्री ।
ककारे सर्वमुत्पन्नं कामकवल्यदायकम् ॥ लकारे सक्लेश्वर्यामेकारे
सर्वसिद्धिद्म् । एवं वीजन्यं भन्ने विद्यानां सारसंग्रहम् ॥ वाग्भवं
कामवीजं च शक्ति तेन नियोजयेत्। एकाक्षरेण कथिता ब्रह्मविद्येव
केवला ॥ ६ ॥

रुवामलमें अन्य मंत्र लिखाहै। यथा ॐ ऐं हीं सीः क ए ल ह हीं सीः हीं ऐं ॐ ऐं हीं सीः स क ह ल हीं सीः हीं ऐं ॐ ऐं हीं सीः स क ह ल हीं सीः हीं ऐं ॐ यह परम विद्या मोक्षकी देनेवाली है। यह मंत्र एक लाख जपने पर साधकके सब कार्योंकी सिद्धि होती है। इस मंत्रके केवल मात्र स्मरण करतेही साथक शिवकी समान होजाताहै। योगिनीजालंघरमें लिखा है कि कामराजमंत्रका वाग्नवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूट इन तीनों कूट-की आदिमें ऐं हीं सीः यह तीन बीज जोडने पर जो अष्टादशाक्षर अर्थात ऐं क ए ई ल हीं हीं ह स क ह ल हीं सीः स क ल हीं यह मन्त्र होगा, इसका नाम त्रिपुरमालिनी मन्त्र है। यह मन्त्र सब मन्त्रोंमें प्रधान है। यह मन्त्र

अठारह हजार जप करने पर पुरश्वरण होता है । श्रीक्रमेंमें िठखा है कि क्वीं इस एकाक्षर मन्त्रके सहित वाग्मवकूट कामराजकूट और शिक्टिक्ट जोडने पर जो मन्त्र होगा वह नस्नविद्या स्वरूप है ॥ ६ ॥

कामराजलोपाछद्रायोमेंदमाह् कुलोड्डीहो । श्रीपरावाग्भवाख्येश्च ईश्वरीतारमन्मथेः । आद्यभूतैर्विद्यमाना सुन्द्री षद्द्विधा भवेत् ॥ तथा अनयोराद्ये कामो माया श्रीवीजं माया श्रीकामवीजं श्रीमाया कामबीजं तथा त्रिविधा चाष्टादंशाक्षरी । तथा च कुलोड्डीशे । काम-यायारमापूर्वे मायाळक्ष्याः स्मरस्तथा । रमा माया तथा कामो वसुचन्द्राक्षरी त्रिधा ॥ रमरं योनिं छक्ष्मीं त्रितयमिद्रमाद्येतरतनो-रिति भगवदाचार्येण प्रतिपादितम् ॥ ज्ञिककामराजरुत श्रीक्रमे । सायावीजं ततो झिन्टी कामज्ञकं वियत्क्रमात् । जातवेदो सृगांकेण लाञ्छतं परमेश्वरी ॥ एतझम्भवक्टं च पूर्ववत्कामराजकम् । तथैव शक्तिबीजं तु सुन्दर्येषा प्रकीत्तिता ॥ अत्रापि पूर्ववद्दीजसं-योगः ॥ माया ईकारः झिन्टी एकारः ॥ प्रनः ज्ञाक्तिमाह । एतद्भगं ततो माया ब्रह्मा श्कृहरोऽयिना । वामनेत्रेण संयुक्तो नाद्विंदुविश्व-षितः ॥ एतद्राग्भवसुद्दिष्टं पूर्ववत्कामञ्क्तिकम् ॥ भग एकारः । अञापि पूर्ववद्दीजसंयोगः । विशेषः । ब्रह्मवीजं यदा द्यात्रिकुटेषु वरानने । प्रथमा सुन्दरी देवा द्वितीया ब्रह्मसुन्दरी ॥ इक्तिकूटे महे-ञ्चानि अनन्तसुन्दरी मता । एषा तु षोडञ्चीाविद्याः मता भेदेन द्शिता॥ ७॥

कामराजमन्त्र और लोपामुद्रा मन्त्रका जो भेद कुलोड़ीशमें लिखा है। वह कहाजाता है। श्रीं सौः ऐं हीं उँ और क्वीं यह दो वीज पूर्वोक्त मन्त्रकी आदि-में जोडनेपर छः प्रकारका सुन्दरी मन्त्र होगा। कुलोड़ीशमें लिखा है कि काम-राजमंत्र और लोपामुद्रामंत्रकी आदिमें कमशः क्वीं हीं श्रीं यह तीन बीज, हीं श्रा क्वीं यह तीन बीज और श्रीं हीं क्वीं यह तीन बीज जोडनेपर तीन प्रकारका अष्टादशाक्षर मंत्र होता है। अर्थात क्वीं हीं श्रीं क ए ई ल हीं ह स क ह ल हीं स क ल हीं और हीं श्रीं क्वीं क ए ई ल हीं ह सक ह ल हीं और श्रीं हीं हीं क ए ई छ हीं ह स क ह छ हीं स क छ हीं यह तीन प्रकारका अधादशाक्षर मंत्र उद्धृत हुआ। श्रीक्रममें जो शिक्त कामराज मंत्र छिखा है, वह यही है ई ए क छ हीं इसका नाम वाग्मव कूट है। इसके पीछे पूर्ववत् कामराजकूट और शिक्तकूट जोडने पर सुन्दरीमंत्र होगा। अब किर शिक्तमंत्र कहाजाता है ए ई क छ हीं इसका नाम वाग्मवकूट है, इस वाग्मवकूटके पिछे पूर्ववत् कामराजकूट और शिक्तकूट जोडनेपर अन्य मंत्र होगा। इसकी विशेषता यह है कि, जब निक्तटकी आदिमें बसवीजको जोडे तब प्रथमा सुन्दरी और जब शिक्तकूटकी आदिमें बसवीजको जोडा जाने तब दितीया सुन्दरी मंत्र होता। इस प्रकार सुन्दरीविद्या अनेक प्रकारसे ध्विशित हुई है॥ ७॥

### ं मन्त्रान्तरमाह ।

त्रिक्टान्ते हँसबीजं बिन्दुसर्गविभूषितम् । एषा श्रीप्राणसंयुका दारिद्यदुः समोचिनीं । ज्ञाक्तिछोपासुद्रा तु । ज्ञाक्तिमहेज्ञः कामश्र इन्द्रवीजं ततः परम् । महासाया ततः पश्चात्तव स्नेहाद्भहाम्यहम् ॥ पूर्ववत्कामशक्तयाख्यो वर्णौ निष्कालितात्मको । इति शाका महा-विद्या पश्चिमाम्नाय योजिता ॥ शक्तिः सकारः। पूर्ववत्कामराणविद्या-वत् । अत्रापि पूर्ववद्वीनसंयोगः ॥ मन्त्रान्तरमाह् । शिवशक्तिर्श्व-वनेशीवाग्भववीजसुत्तमम् । कामं व्योम च देवेशि महामाया ततः परम् ॥ सोमं व्योम महामाया नवाणी परिकीर्तिता । रुद्रशक्तिरियं देवी पूर्वामाये हि नायिका ॥ मन्त्रान्तरम् । माद्नं गोत्रमित्सान्तो रेफवामाक्षिचन्द्रवाच्। नाद्विंदुसंमायुक्तः कथितः परमेश्वरि॥ प्रनः ज्ञाके लोपा तु । ज्ञिवबीजं ज्ञिक्सोमं मादनं च पुरन्द्रम् । व्योम-विह्नसमायुक्तं तुरीयस्वरिबन्दुकम् ॥ पूर्ववत्कामराजं तु शक्तिबीजं समुद्धरेत् । एषा विद्या महेशानि वर्णितुं नैव शक्यते ॥ शक्तिः स-कारः सोमःसकारः । पूर्ववत्कामराजविद्यावत् ॥ अत्रापि पूर्ववद्वीज-संयोगः । त्रह्मा च गगनं राक्रो नकुलीशोऽनलः शशी ॥ मायाविन्दुस-नादेन कामबीजं समुद्धरेत्। शक्तिमदिनशक्तश्च हरी वहीन्दुमायया॥ नानाविन्दुसमाऋान्तः कथितः कामदो मनुः । एषा विद्या महे-

शानि कथितैकादशाक्षरी ॥ सन्त्रान्तरमाह । माद्नं पञ्चवकं च लोहिता रुद्रयोगिनी । पुरन्दरो महामाया वाग्भवं वीजमुत्तमस् ॥ पूर्ववत्कामज्ञत्तन्यांष्व्यछद्धरेदेवि छुन्दरीम् । छोहिता क्षकारः रुद्ध-योगिनी सकारः । पूर्ववत्कामराजविद्यावत् ॥ भूग्वीशं गगनं हान्तं कालमिन्द्रं महेश्वरष् । वामाक्षि विह्वचन्द्राब्यं वाग्भवं परमेश्वारे ॥ कामनीजं शक्तिकूटं पूर्ववज्ञ समुद्धरेत् ॥ भृग्वीशः सकारः हान्तः क्षकारः कालो सकारः ॥ पूर्ववत्कामराजविद्यावत् । सर्वत्र एवं क्रमः ॥ सन्त्रान्तरसाह । विष्णुरीज्ञास्ततो हान्तः कालेज्ञः पृथिवी ततः । सुवनेज्ञी ततः पश्चाद्धारभवं कथितं त्विय ॥ कामराजं ज्ञाक्ति-कूटं पूर्ववत्कथितं प्रिये । विष्णुरीशः अकारयुक्तहकारः कालेशो मकारः ॥ सौभाग्यविद्यामाह् श्रीक्रमे । सौभाग्यं कथयिष्यामि शृणुप्वैक्तनाः प्रिये । ज्ञिकः स्वयम्भः ज्ञम्भुश्च ज्ञकश्च भुवने-श्वरि ॥ शिवोमादनरुद्देन्द्रमायास्ततः परम् । क्वामः शिवस्ततो हहा इन्द्रश्च सुवनेश्वरी ॥ एषा तु परमेशानि सुन्दरी सुभगोदया । त्रिक्टांते इंसवीजं तदा सप्तद्शी अवेत् ॥ वाग्वीजं विजया साया द्रह्मा ज्ञाकश्च पार्वेती । सान्मश्रं ज्ञिवज्ञाक्ती च मादनं हर इन्द्रकः ॥ सहासाया ततः पश्चाच्छिकिमेनुससर्गकः। चन्द्रः प्रजापतिः शको महामाया ततः परा ॥ अष्टादृशाशरी विद्या महात्रिपुरसुन्द्री। सर्वान्ते इंसर्सयुक्ता विंशाक्षरी अवेत्तदा ॥ ८ ॥

यन्त्रान्तर (अन्यमंत्र) कहाजाता है। त्रिकूटके अन्तमें हँसः इस वीजको मिलादेवे। तो क ए ई ल हीं ह स क ह ल हीं स क ल हीं हँसः यह मन्त्र हुआ। इस मन्त्रसे आराधना करनेपर साधक दरिद्रताके दुःखसे छूटजाता है। शिक्त लोपा-सुद्रामंत्र कहा जाता है। स ह क ल हीं ह स क ह ल हीं स क ल हीं यह मन्त्र पिश्वमान्तायमें विर्णित है। हे देवि! मैंने इसको आपके स्नेहसे ही प्रकािशत किया है। अन्य मन्त्र कहाजाता है। ह स हीं ऐं छीं ह हीं स ह यह नवाक्षर मन्त्र साक्षात लद्रशिकस्वरूप है। यह मन्त्र पूर्वाप्नायमें कथित है। मन्त्रान्तर यथा क ल हीं पुनर्वार शिक्तिलोपासुद्रामन्त्र कहाजाताहै ह स स

क ल हीं ह स क ह ल हीं स क ल हीं । हे महेशानि ! इस विद्याके वर्णन करनेको कोईभी समर्थ नहीं है। कह लह सहीं सक लह हीं यह एकादशाक्षर मन्त्र साथकको सर्व कामनाओंका देनेवाला है । अन्य मन्त्र कहाजाता है। क ह क्ष म ल हीं इसका नाम वाग्मवकूट है। इस वाग्मवकूटके पिछे पूर्ववद कामराज कूट और शक्तिकूट जोडरेना चाहिये । तो क ह क्ष म ल हीं इसके हु ल हीं स क ल हीं यह मन्त्र होगा । अन्य मन्त्र यथा स ह क्ष म 'ल हीं इसका नाम वाग्भवकूट है । इस वाग्भवकूटके अन्तमें पूर्ववत कामराजकूट और शांकिकूट जोडदेने पर स ह क्ष म छ हीं ह स क ह ल हीं स के ल हीं यह मन्त्र होगा। मन्त्रान्तर कहाजाता है अ ह क्ष म ल हीं इसका नाम वाग्मवकूट है, इस वाग्मवकूटके अन्तमें कामराजकूट और शक्तिकूट जोडदेनेपर अह क्ष म ल हीं हस कह ल हीं सकल हीं यह मन्त्र उद्भुत होगां। श्रीक्रममें सौताम्यमन्त्र लिखा है। है प्रिये ! अब मैं सौंभाग्यमन्त्र कहताई आप एकार्याचत्तसे सुनिये। स क ह ल हीं ह क है ल हीं क ह क ल हीं सुन्दरीदेवीका यह मन्त्र सौभाग्य प्रदान करनेवाला है । उक्त त्रिकूटके अन्तर्में हँसः यहं बीज जोडदेनेपर सुंदरीका सप्तदशाक्षर मंत्र होता है। मंत्र यथा स कह ल हीं ह कहल हीं कह क ल हीं हँसः। ऐं ए ई कल हीं हीं हम कह ल हीं सौ: स कल हीं महात्रिपुरसुंदरीका यह अष्टादशाक्षर मंत्र है इस मंत्रके पीछे हंसः यह बीज जोड देनेपर सुंदरीका विंशत्यक्षर मत्र होता है ॥ ८ ॥

### श्रीदेव्युवाच ।

भाषा सृष्टिः स्थितिहती निराख्या पञ्च सुन्दरी । कथयल्व प्रभो हेव यदि ते रोचते मयि ॥ ९ ॥

श्रीदेवी पार्वतीजी बोर्छी। हे प्रभो ! हे देव ! अब सुझको यदि आप प्यार करते हैं तो मेरे प्रति भाषा सृष्टि स्थिति संहार और निराख्या यह पांच प्रका-रका सुंदरीमंत्र वर्णन कीजिये ॥ ९ ॥

## .श्रीमहादेव उवाच ।

शिवो मादन इन्द्रश्च शक्तिश्च भुवनेश्वरी । ब्रह्मा शिवेदः शक्तिश्च महामाया ततः परा ॥ मादनेद्री शक्तिशिवौ महामाया तदन्तिके ॥

श्राक्तिः सकारः एषा थाषा । शिवश्चन्द्रस्तथा कामः श्राक्तश्च धुवन्वश्चरी । शिवेन्द्रो कामराद्रो च चन्द्रश्च परमेश्वरी ॥ श्राक्तिः कामश्चर श्राक्तिः परा ॥ इयं सृष्टिः । शिवेन्द्रो कामश्चर्की च महामाया ततः परम् । कामश्चन्द्रो महेशश्च इन्द्रः शक्तिश्च पार्वती ॥ हासा महेश्वरः शक्तिः श्राक्तश्च धुवनेश्वरी ॥ स्थितिरेषा । शिवशक्ती मादनेन्द्रो कामशक्तिश्च तत्परा परमेश्वरी । शिवशक्ती मादनेन्द्रो शिवो वर्त्तांद्रमायया ॥ शिवशक्तिश्च कलहा विद्तमायेन्द्रभूषिता ॥ एषा संहतिः । श्राको द्रह्मा चन्द्रवीजं महामाया ततः परम् । वागभवं कथितं चैव कामराजं ततः श्रुणु ॥ श्राक्तिः शिवो मादनेंद्रो तत्परा परमेश्वरी । श्रिवः शिकाः शिवः शिवः श्राक्तिश्च सोमश्च श्रून्यो द्रह्मा महेश्वरी ॥ श्रून्यो हकारः एषा विराख्या ॥ ९० ॥

श्रीमहादेवजीने कहा। हे प्राणेश्वरी! ह क ल 'स हीं क ह ल स हीं क ह ल स हीं क ल स ह हीं इसकी भाषा मन्त्र कहाजाता हे। ह स क ल हीं ह ल क ह स हीं स क ल हीं इसकी सृष्टिमन्त्र कहते हैं। ह ल क स हीं क स ह ल स हीं क ह स ल हीं इस मन्त्रका नाम स्थिति है। ह ल क स हीं ह स क ल हीं ह स क ल हीं इसकी संहति मंत्र कहाजाता है। ल क स हीं स ह क ल हीं ह स स ह क हीं इस मन्त्रकी नाम निराल्या है॥ १०॥

## श्रीदेन्युवाच ।

स्वप्नावतीं सञ्चमतीं कथयस्व मयि प्रसो । इदानीं श्रोतिसच्छामि यदितेऽस्ति कृपा मयि ॥ ११ ॥

श्रीदेवी पार्वतीजी बोलीं। हे प्रभो ! यदि मेरे प्रति आपकी रूपा हो, तो अब में स्वप्नावती और मधुमतीका मन्त्र सुनना चाहती हूं आप वर्णन कीजिये॥ ११॥

# श्रीमहादेव उवाच ।

शिवो मादनशको च शिक्तरत ध्रवनेश्वरी । महेशो ब्रह्महंसश्च इन्द्रोऽपि ध्रवनेश्वरी ॥ महेशः शिक्तः कामश्च प्रस्दरो वियत्तथा । अशिमायाकलायुक्तं नाद्विन्दुविभूषितम् ॥ इँसो हकारः माया कला

### अथ पञ्चमीविद्या।

कामं विष्णुयुतं देवि शिक्तमियेन्द्रमेव च । महासाया ततः पश्चाद्वारभवं वीजसुद्धरेत् ॥ विष्णुयुत्तमकारयुत्तिमृत्यर्थः । शिक्ररेकारः,
माया ईकारः । कामराजस्य प्रथमकृटमाह । वियचन्द्रस्तथा पश्चात्कालो नकुलिविह्न च । मायास्वरेण संयुक्तं नाद्विन्दुकलान्वित्तम् ।
प्रथमं कामराजस्य कृटं परमदुर्लभम् । वियद्विष्णुयुतं कामो
हँसः शकस्ततः परः ॥ महामाया ततः पश्चात्स्वप्रावतीति कथ्यते ॥
एतिह्वतीयकामराजकृटं । हंसो हकारः । मादनं शिववीजं चं वायुवीजं ततः परम् । इन्द्रवीजं ततः पश्चान्महामायां समुद्धरेत् ॥ इयं
तृतीयकृटम् । इयं मधुमती । शिववीजं ततः कामं इन्द्रं देवीं
। नियोजयेत् । महामायां ततः पश्चाच्छिककृटं समुद्धरेत् ॥
देवी सकारः । कुलोह्वीशे ॥ वाग्भवं प्रथमं कृटं शिक्तकृटं च

पञ्चसम् । पश्यकूटत्रयं देवि । कामराजं मनोहरम् । कथिता पञ्चमी-विद्या त्रेलोक्यसुभगोद्या ॥ ३३ ॥

अव पश्चमीमन्त्र कहा जाता है। क ए ई छ हीं इसका नाम वाग्मवकूट है। कामराज मन्त्रका प्रथमकूट कहा जाता हे। ह स क छ हीं इसीको कामराजका प्रथम कूट कहते हैं। यह मन्त्र परम दुर्छभ है ॥ ह क ह
छ हीं इसका नाम स्वमावती मन्त्र है और इसको कामराजका दूसरा कूटभी
कहते हैं। क ह प छ हीं इसका जाम मधुमती मंत्र है। ह क छ स हीं
इसका नाम शक्तिकूट है। कुछोड़िशमें छिखा है कि प्रथममें वाग्मवकूट
पश्चममें शिक्कूट और मध्यमें कामराजके तीन कूट इन पांच कूटमें पश्चमी
विद्या होती है। ऐसा होनेपर क ए ई छ हीं ह स क छ हीं ह स क छ हीं
क ह प छ हीं स ह क छ हीं यह मन्त्र हुआ। यह पश्चमी विद्या तीनों सुवनको सीभाग्यको देनेवाछी है॥ १३॥

# ईश्वर उवाच।

शृणु देवि महाभागे श्रिक्तकूटं सुदुर्छभम् । वाग्भवं प्रथमं कूटं कामराजं त्रिक्रटक्य ॥ श्रिक्तकूटं प्रवक्ष्यामि तव स्नेहाद्विशेषतः । जीवपाणी महेशानि मादनं तदनन्तरम् ॥ इन्द्रवीजं ततः पश्चाद्धवन्त्री तु पश्चमम्। इति वा श्रिक्तिक्रटम्।। जीवः सकारः प्राणो इकारः॥ अथवा देवदेवेशि सौभाग्यायाश्च वाग्भवम् । क्रूटत्रयं कामराजं श्रिक्तिं च पूर्ववत् ॥ वामनेत्रादिक्रटं वा भगादिक्रटमेव वा । आरहा सिद्धिदा विद्या सर्वदोषविवार्जिता ॥ अग एकारः । एतेनाष्ट्या पश्चमी वाग्भवशक्तिक्रटमेदेन ॥ यामछे ॥ द्विविधा पश्चमी विद्या पंचपंचाक्षरी परा । मध्ये पड्सरी चेव शक्तिश्च चतुरक्षरी ॥ पिद्धित कामराजविद्यामध्यक्रटमित्यर्थः । श्रिक्रटमिति कामराजक्य शक्तिक्रटमित्यर्थः । एषा चतुर्द्धा वाग्भवक्रटमेदात् । एतयोन्रष्ट्या चतुर्द्धा व्यवस्थितयोः ॥ कामराजस्य त्रतीयक्रटं तत्रव ॥ कामराजं महेशानि शिववीजं ततः परम् । तद्धो इंसबीजं तु इन्द्रवीजं विचिन्तयेत् ॥ सहासाया ततः पश्चात्क्रटं परमदुर्छभम् ।

एषापि पूर्ववदृष्टघा अन्या चतुर्द्धा । तथा च तत्वबोधे । कासा-काशपरा शकः संस्थानकृतरूपिणी । परा सकारः । संस्थानकृत-रूपिणी महामाया। तथा च तन्त्रे। कामबीजं महेशानि शस्अवीजं ततः परम् । तद्धश्चन्द्रवीजं तु पृथ्वीवीजं ततो छिखेत् ॥ तद्नते च महामायाङ्ग्टं परमङ्क्रेभम् । एषा पूर्ववदृष्ट्या । अन्या चतुर्द्धातेन पट्त्रिंशद्रिपणी पश्चमी। श्रीक्रमे । एतासां चैव विद्यानां प्राणं शुणु वरानने । रमां मायां हंसबीजं वाग्भवाद्ये नियोजयेत् ॥ अस्त्यन्ते तु महादेवि हंसं मायां रमां तथा । एभिर्धुक्तेन देवेशि विद्याजपनमाचरेत् ॥ जपश्च सप्तवारमेव दीपन्यां तथा दुर्शनात् । एतासामिति पूर्वोक्तविद्यानाम् । पञ्चम्यास्तु विशेषो यथा। रमां मायां हंसबीजं वाग्भवाद्ये नियोज-येत् । शक्त्यन्ते तु महेशानि हंसं मायां रमां तथा ॥ कामराजङ्गे द्वेवि ककारं शकसंयुतस्। मायाविन्द्वीर्वरयुतं सूर्यकोटिसमप्रथम्॥ प्रथमं कामकूटरूय चाद्ये नियोजयेदिदम् । वान्तं विह्नसमायुक्तं वामनेत्रविभूषितम् ॥ नागविन्दुसमायुक्तं श्रियो वीजप्रदाहृतस् । द्वितीयं कामनीजं तु जपेडुक्त्वाच सुन्दिरं॥ गगनं विह्नसंयुक्तं वामनेत्रविभूषितस् । नागविन्दुसमायुक्तं मायाबीजं प्रकीित्ततस् ॥ मंबुमतीं जपेचापि सर्वकामफलप्रदाम् ॥ १४॥

श्रीमहादेवजी बोले। हे महाजागे! आप अब अतिदुर्लज शिक्तकृट
सिनिये। प्रथम वाग्जवकूट, फिर तीन कामराजकूट जोडनेपर जो मंत्र होगा,
इसका नाम शिक्तकूट है। यह शिक्तकूट आपके स्नेहसे कहा गया है। अथवा
स ह क ल हीं इसका नाम शिक्तकूट है। सौजाग्यका वाग्जवकूट और
शिक्तकूट यह कूटत्रयात्मिका विद्या शत्रुओंका नाश करनेवाली, सिद्धिकी
देनेवाली और सर्व दोपहीन है। वाग्जवकूट चार प्रकारका और शिक्तकूट दो
प्रकारका है, अतएव पश्चमी विद्या आठ प्रकारकी हुई। यामलमें लिखा है
कि पश्चमी विद्या दो प्रकारकी है, उसके आद्य तीन कूट पश्चपश्चाक्षर हैं।
कामराजविद्याका मध्यकूट पडक्षर और कामराजविद्याका शिक्कूट चतुरक्षर

है। जो कि वाग्मवकूट चार प्रकारका है, इस कारण यह विद्यानी च्तुविध है। यामलमें औरनी लिखा है कि कह हं सः लहीं यह कूट परम दुर्लम है। तत्ववोधमें कह स लहीं यह मंत्र लिखा है। तन्त्रमें लिखा है कि कह स लहीं यह मंत्र लिखा है। तन्त्रमें लिखा है कि कह स लहीं यह कृट महादुर्लम है। उक्त विद्यानी पूर्ववत आठ प्रकारकी है। अन्यान्य विद्या चार प्रकारकी है, अतएव पत्रमी विद्या छत्तीस प्रकारकी होगी। श्रीक्रममें लिखा है कि महादेवजीने भगवती पार्वतीजीसे कहा हे प्यारी! अब आप पूर्वोक्त सब विद्याओंका प्राणमंत्र सुनिये। श्री हीं हं सः इस मंत्रको वाग्मवकूटकी आदिमें जोडना चाहिये और शक्तिकूटके अन्तमें हं सः हीं श्री यह मंत्र जोडकर सात वार जप करना चाहिये। इस प्रकार प्राणमंत्रको श्रीक्रमोक्त सब विद्याओंके सम्बन्धमें जाने। पत्रमी विद्याकी विशेष्ता कही जाती है। पत्रमीविद्याके वाग्मवकूटकी आदिमें श्री हीं हं सः शक्ति क्टके अन्तमें हं सः हीं श्री और कामराजमंत्रके प्रथम कूटकी आदिमें हीं, मध्यकूटकी आदिमें श्री और तीसरे कूटकी आदिमें हीं यह बीज जोडकर जप करनेपर सब कामनाओंकी सिद्धि होती है॥ १४॥

## अथ दीपनी ।

तारं रुक्षमीं च वाग्वीजं मन्यथं अवनेइवरी। एतज्जन्ता ततः पश्चाद्वाग्यवाख्यं समुच्चरेत् ॥ प्रणवं अवनेइवरी। रमां कामं च वाग्मवम् । कामवीजं ततो जप्त्वा त्रेरोक्यक्षोयकारकम् ॥ हुंकारं चैव वाग्वीजं रमां मन्यथमायया। रूवमावतीं महादेवि जपेत्तत्र समाहितः ॥ प्रणवं चाधरं कामं रमां च अवनेइवरीम्। मधुमतीं ततो जप्त्वा मायां श्रीक् वंवीजकम् ॥ प्रणवाद्यं च देवेशि हंसवीजपुटीकृतम्। एतद्वीजं समुचार्य शक्तिकृटं ततो जपेत् ॥ एषा तु दीपनी विद्या अजपा प्राणक्षिणी ॥ जपनियमस्तु । जपेदादो जपेत् पश्चात् सप्तवारमज्ञान्त्रामत् । कामवीजादिविद्यानां दीपनीं चैव कारयेत् ॥ वाग्भवं कामराजे तु शक्तिकृटं सुरेइवरि ॥ अत्र पश्चमीवद्वोध्या वाग्भवश्चान्त्रामराजे तु शक्तिकृटं सुरेइवरि ॥ अत्र पश्चमीवद्वोध्या वाग्भवश्चानिकृटयोदींपनी ॥ कामकृटं पुनः । प्रणवं अवनेशानीं रमां काम च वाग्भवम् । दीपनीमिति सर्वत्र कूटं स्वरसंवन्धः ॥ तथा च । सौभा-

ग्यादिविद्यामधिकृतय योगिनीहृदये॥ स्वरन्यअनभेदेन सप्तिक्षा-त्रभदिनी। सप्तिकात्मभेदेन पद्तिकात्तवहृतिणी॥ तत्त्वातीत-स्वभावा च विद्येषा भाव्यते सद्।। श्रीकण्ठद्काकं तद्भदृव्यक्तस्य हि वाचकम् ॥ प्राणस्त्रहिथतो देवि तत्तद्काद्काः परः॥ १५॥

दीपनीमन्त्र कहा जाता है ॐ श्री ए की ही यह पंचाक्षर मन्त्र जपतर वार्मवकूट उचारण करे। ॐ हीं श्रीं कीं ए यह मन्त्र जपकर कामराजकूटका जप करें। स्वमावती मन्त्रकी आदिमें ॐ ए श्रीं कीं हीं यह मन्त्र
जपकर कार्य करे। ॐ ए की श्रीं हीं यह मन्त्र जपकर मधुमतीमंत्रका जप
करे। इंसः ॐ हीं श्रीं हुँ सोहं यह मंत्र प्रथम जपकर फिर शिककूटका जप
करे। इन सब मन्त्रोंका नाम दीपनीविद्या है। यह मंत्र संपूर्ण विद्याओंके
प्राणस्वक्षप हैं। उक्त मंत्रोंके जपनेकी आदिमें सात वार और अन्तमें सात वार
जपना चाहिये। कामराजकूट वाग्मवकूट और शिककूट इनकेभी दीपनी
मन्त्रोंको जपना चाहिये। वाग्मवकूट और शिककूट इनकेभी दीपनी
मन्त्रोंको जपना चाहिये। वाग्मवकूट और शिककूट इनकेभी दीपनी
मन्त्रोंको जपना चाहिये। वाग्मवकूट और शिककूटके दीपनीमन्त्र उक्त
पञ्चम्यक्त दीपनीकी समान है। कामराजकूटके दीपनीमंत्रमें विशेषता है वह
यह है ॐ हीं श्रीं कीं ए यह यन्त्र कामराजमंत्रका दीपनी है। दीपनीमन्त्रविषयक जो सब प्रमाण योगिनीहदयमें दिखे हैं वे सब वचन यहां मूळमें
िरखे गये हैं॥ १५॥

इति महापोडशीविवा सम्पूर्णा ।

# अथ बटुकभैरवमन्त्रः।

चतुर्थन्तबदुकायेति आपदुद्धारणचतुर्थ्यन्तश्चापेतकुरुद्धययुक्त-चतुर्थ्यन्तबद्धकशन्दोपेतह्छेखासम्प्राटितमेकिनशत्यक्षरम् । तथा च निवन्धे ॥ उद्धरेद्धदुकं छेन्तमापदुद्धारणं तथा । कुरुद्धयं प्रनर्छेन्तं बद्धकान्तं समुद्धरेत् ॥ एकिनशत्यक्षरात्मा शक्तिरुद्धो महामद्धः। अस्य पूजा ॥ प्रातःकृत्यादिप्राणायामान्तं विधाय पीठ-न्यासं कुर्यात् ॥ तद्यथा धर्माद्यमैश्वर्यान्तं विन्यस्य ऋष्यादि न्यांतं कुर्यात् शिरित वृहदारण्यक्तऋषये नमः। मुले गायत्रीच्छन्द्रसे नमः। हि वृद्धक्रभैरवाय देवताये नमः। ततो स्तिन्यासः। हों वो ईज्ञानाय अङ्क्ष्ययोः। हें वें तत्पुरुषाय नमः तर्जन्योः। हुँ वुँ अयोराय नमः विध्ययोः। हिं वि वामदेवाय नमः अनामिक्रयोः। हं वं सद्योजाताय नमः किन्छ्योः। पुनस्त-त्तिन्यसेत्।। होरोवदनहृद्ध्यपादेषु तत्तद्भीजादिकास्तत्तन्स्-तिन्यसेत्।। तथा अर्घ्वप्राग्दाक्षणोदिच्यपश्चिमेषु च ता न्यसेत्। तथा च निवन्धे। अङ्कुलीदेहवक्रेषु सूर्तीन्यस्यद्यथा पुरा। सत्यादिपञ्चहस्वाद्यज्ञाक्तिवीजपुरःसरम्॥ वक्षारं पञ्च हस्वाद्यमी-ज्ञानादिषु योजयेदिति॥ १॥

अव वटुक भैरवका मंत्र और तिसकी पूजा आदि कही जाती है। निबन्धगन्थमं लिखा है कि हीं वटुकाय आपटुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं इस इक्षीस अक्षरके मन्त्रसे बटुक भैरवकी पूजादि करे। इस मन्त्रकी पूजाका कम यह है प्रथम सामान्य पूजापद्धित करे। इस पीठन्यासमें उम्माय नमः इत्यादि उम्माय नमः यहांतक न्यास करे। किर मूल लिखित मन्त्रसे ऋण्यादि न्यास और पञ्चमृत्तिन्यास करे। किर मूल लिखित मन्त्रसे ऋण्यादि न्यास और पञ्चमृत्तिन्यास करे। पीछे अंग्रुष्टाङ्कली द्वारा मस्तकमें हों वों ईशानाय नमः तर्जनी अंग्रुलीद्वारा वदनमें, हें वें तत्पुरुपाय नमः मध्यमाङ्कलीद्वारा हदयमें, हुँ वुँ अघोराय नमः अनामिकाङ्कलीद्वारा ग्रह्ममें, हिं विं वामदेवाय नमः किन्द्याङ्कलीद्वारा चरणमें, हुँ वुँ सद्योजाताय नमः इस प्रकार न्यास करके ऊर्ध्व पूर्व दक्षिण उत्तर और पश्चिम
मुख होकर उक्त रीतिसे न्यास करे॥ १॥

ततः कराङ्गन्यासो ।

ॐ हाँ वाँ अङ्कुछाभ्यां नमः इत्यादि । ॐ हाँ वाँ हृद्याय नमः इत्यादि पइदीचेशांजा बीजद्वयेन कुर्यात् । तथा च निवन्धे ॥ पइदी-धंयुक्तया शक्तया वकारेण च तत्तथा । अङ्गानि जातियुक्तानि प्रणवाद्यानि कल्पयेत् ॥ २ ॥ फिर ॐ हां वां अडुशान्यां नमः ॐ हीं वीं तर्जनीन्यां स्वाहा, ॐ हूँ वूँ यध्यसान्यां वषट्, ॐ हैं वें अनामिकान्यां हुँ, ॐ हों वों किनशान्यां वीपट्, ॐ हः वः करतलकरपृष्ठान्यां फट्, इसी प्रकार ॐ हां वां हृदयाय नयः, ॐ हीं वीं शिरसे स्वाहा, ॐ हं वूँ शिखाये वपट्, ॐ हैं वें कवचाय हुं, ॐ हों वों नेत्रत्रयाय वीपट्, ॐ हूः वः करतलकरपृष्ठान्यां फट्। इस प्रकारसे कराङ्गन्यास करना चाहिये॥ २॥

#### ततो ध्यानम् ।

अस्य ध्यानं त्रिधा प्रोक्त सात्तिवकादिप्रभेदतः । सात्तिवकं यथा ॥ वन्दे वारुं स्फटिकसदृशं कुण्डलोद्धासिवकं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः किङ्किणीन् पुराद्येः । दीप्ताकारं विशद्वसनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ता-व्यास्यां बद्वकमिनशं शूलदण्डो द्धानम् ॥ ३॥

इस प्रकारसे न्यास करके फिर ध्यान करना चाहिये। इस देवताके ध्यान त्रिविध अर्थात् तीन प्रकारके हैं यथा सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ध्यान तो यह है भैरवदेव वालका रफाटिकके सदश देहकी कान्ति, कुण्डलोंके द्वारा देवीप्यमान सुखयुक्त, नवीनमणिजडित किङ्किणी तथा पायजे-बादिद्वारा शोमित, निर्मल वस्त, प्रसन्न चित्त और त्रिनयन हैं। यह हाथमें श्रल और दण्ड धारण कररहे हैं॥ ३॥

#### राजसं ध्यानं यथा।

डद्यद्वास्करसङ्गिभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्नजं स्मेरास्यं वरदं कपाल-मभयं शूळं दघानं करेः । नीलश्रीवसुदारभूषणशतं शीतांशु-चूडोज्ज्वलं बन्धूकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावये ॥ ४ ॥

राजस ध्यान यह है। भैरवदेवके देहकी प्रभा उदय हुए सूर्यकी समान है, यह त्रिनयन, रक्ताङ्कराग और रक्तमाळांधारी तथा हससुख हैं। इनके हाथमें वरसुदा नरकपाल (मनुष्यकी खोपडी) अभयमुद्रा और शूल है। यह साधकका भय हरनेवाले हैं, इनका भीवादेश नीलवर्ण अनेक गहनोंसे विभूषित और चूडामें चन्द्रमा है तथा एलदुपहरियाके फूलकी समान अरुण वस्न पहरे हुए हैं॥ ४॥

#### तामसिक्ष्यानम्।

ध्यायेत्रीलादिकान्ति राशिशकलघरं मुण्डमालामहेशं दिग्वहं पिद्गलक्षं डमरुमथ सृणि खङ्गश्रूलाभयानि । नागं घंटां कपालं क्रसरसिउहाँविभतं भीमदृष्टं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसिक् ङ्किणीत्रपुराह्यम् ॥ ५ ॥

तामिसक ध्यान यह है कि भैरवदेवके देहकी कान्ति नील पर्वतकी समान, चन्द्रकला और मोतियोंकी माला धारण करनेवाले, दिगम्बर और नेत्र इनके पिङ्गलवर्ण हैं। इन्होंने हाथोंमें डमरू, अंकुश, खङ्ग, श्रल, अभयमुद्रा, सर्प, बंदा और यन्नष्यकी खोपडी धारण कर रक्खी है। इनके दांतोंकी पांति भयानक तीन नेत्रयक्त और यह मणिभय किंकिणी नृपुरादि (पायजेवादि) गहनोंसे अलंकत है॥ ५॥

सात्त्विकं ध्यानसाख्यातसपष्टत्युविनाशनस् । आयुरारोग्यजनन-मपवर्गफलप्रद्म् ॥ राजसं ध्यानमाख्यातं धर्मकामार्थसिद्धि-द्म् । तामसं शत्रुश्मनं ऋत्याभूतगदापहम् ॥ एवं ध्यात्वा मानसैः संपूज्यार्घ्यस्थापनं कुर्वात् ॥ अस्य पूजायंत्रम् ॥ धर्माधर्मादिभिः ङ्गप्तपीठे पङ्कजशोभिते । षट्कोणान्तत्रिकोणस्थे व्योमपङ्कज-शोभिते ॥ ततो सूळेन सूर्ति सङ्करूप्य पूर्ववद्वचात्वा आवाहनादिकं क्तर्यात् तत्र ऋमः। सूलादिसद्योजातमन्त्रेणावाहनं। मूलादिवामदेवेन स्थापनम् । यूळेन सान्निच्यं । अघोरेण सन्निरोधनं । तत्प्ररुषेण योनिसुद्राप्रदर्शनम् । ईशानेन वन्दनमिति विशेषः । कर्णिकायां दिश्च कोणेषु ईशानादीन् यजेत् । एतत्प्रथमावरणम् । ततो व्योमपङ्कजद्लेषु असिताङ्गादीन् भैरवान् यजेत्।तद्यथा ॥ असि-ताङ्गो रुरुश्रण्डः क्रोधश्रोन्मत्तमैरवः। कपाछी भीषणश्चैव संहार-श्राष्ट भैरवाः॥ एतैरष्टभिर्द्वितीयावरणम्॥ ततः षट्कोणेषु पूर्वादि हां वां हृदयाय नमः इत्यादि षडङ्गानि पूजयेत् । ततः पूर्वादि डाकिनी राकिणी लाकिनी काकिनी शाकिनी हाकिनी मालिनी देवीषुत्राच् पूजयेत्। एतत्तृतीयावरणम् । उमापुत्राच् रुद्रपुत्राच्

यातृषुत्रान् दक्षिणतो यजेत्। कर्ष्ययूर्षमुखीपुत्रान् अघोऽघोषुखी-प्रत्राचः पूजयेत् । एतचतुर्थावरणस्। तथा च ज्ञारदायास्॥ पूर्वोदीज्ञानपर्यन्तं तद्वहिः पूजयेदिमान् । 'डाकिनीपुत्रकान्पूर्वे राकिणीपुत्रकांस्ततः॥ लाकिनीपुत्रकान्पश्चात्काकिनीपुत्रकांस्तथा। शाकिनीपुत्रकान्ध्रयो हाकिनीपुत्रकान्पुनः ॥ मालिनीपुत्रकान्पन्था-हेवीपुत्रांस्ततः परम् । तथोमारुद्रमावृणां पुत्रान्दक्षिणतो न्यसेत् ॥ ऊर्इमुख्याः मुतानूर्इमधोमुख्याः मुतानधः । इति सम्पूजये-न्मत्री पुत्रवर्गोस्त्रयोद्श् ॥ इति तद्धहिरष्टद्छे दिक्पालान्बटुक्रू-पान पूजयेत् तद्धिः पूर्वे ॐ ब्रह्माणीपुत्राय नमः, एवं ईज्ञाने माहे-श्वरीष्ट्रज्ञाय, उत्तरे वैष्णवीष्ट्रज्ञाय, अनिले कीमारीष्ट्रज्ञाय, पश्चिमे इन्द्राणीपुत्राय, नैर्ऋते महालक्ष्मीपुत्राय, याम्ये वाराहीपुत्राय, अग्निकोणे चामुण्डापुत्राय, एतत्पंचमावरणम् । तथा च निबन्धे ॥ ब्रह्माणीयुत्रकं पूर्वे साहेशीयुत्रमैश्वरे । वैष्णवीयुत्रकं सौम्ये कौमारी-पुत्रमानिले ॥ इन्द्राणीपुत्रकं भूयः पश्चिमे पूजयेत्ततः । महालक्ष्मी-सुतं पश्चाद्रशोदिशि समर्चयेत् ॥ वाराहीपुत्रकं याम्ये चासुण्डा-पुत्रमान्छे। तद्वहिर्द्शदिक्षु हेतुकं त्रिपुरान्तकम् ॥ वेतालं वह्नि-जिह्नं कालान्तकं करालं एकपादं भीमरूपं अचलं हाटकेश्वरं च पूजयेत् । एतत्षष्टावरणम् । ततः ईशानादिनिर्ऋतिषु सक्छेश्वर-भूम्यन्तरिक्षर्वरुषेकनिष्टाच् योगिनीसहिताच् पूजयेत् । यथा योगिनीसहितदिव्ययोगीज्ञाय नमः । एवं योगिनीसहितान्तरीक्ष-योगीशाय नमः । योगिनीसहितभूमिष्ठयोगीशाय नमः । एतत्सप्त-मावरणम् ॥ अस्य पुरश्चरणमेकविञ्चातिलक्षजपः । त्रिमधुर्ष्ट्वतै-र्दशांशहोमः। तथा च वर्णस्थं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः। तद्शांशं प्रज्रहुयात्तिलैक्षिमधुराष्ट्रतेः ॥ ६ ॥

यह तीन ध्यान कहे गये, इन ध्यानोंका फल यह है। सात्विक ध्यानसे अकालमृत्युका नाश, आयुर्वृद्धि, आरोग्य और मुक्ति मिलती है। राजसिक ध्यानमें धर्मवृद्धि कामनापूर्ण और धन मिलता है और तामस ध्यान करके काय करने पर शत्रुकत करमादि और भूतावेशजनित रोगोंका नाश होजाता है । कामनाके अनुसार पूर्वीक्त प्रकारसे ध्यान करके मानस पूजा और अर्घ्य स्थापन करे। वटुकमेरव देवकी पूजाका यन्त्र यह है। प्रथम त्रिकोण, तिसके वाहर पट्कोण और तिसके वाहर अष्टदल पद्म व उसके वाहर अष्टदलपद्म अंकित करके चतुर्दार अंकित करे। फिर मूलयन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके पुनर्वार ध्यान आवाहनादि पांच पुष्पाञ्जलि देनेतक सब कर्म करके आवरण पूजा आरंभ करे। इस देवताके आवाहनमें कुछ विशेषता है, वह मूलके देखनेपर मालुम होजायगी। कर्णिकाकी चारों दिशा और कोनमें ॐ ईशा-नाय नमः, ॐ अघोराय नमः, ॐ तत्पुरुषाय नमः, ॐ सद्योजाताय नमः, ठण वामदेवाय नमः । पद्मपत्रमें ठण असिताङ्गमैरवाय नमः, इसी प्रकार रुरुभै-रवाय नमः, चण्डभैरवाय नमः, क्रोधभैरवाय नमः, उन्मत्तभैरवाय नमः, कपा-लिभेरवाय नमः, भीषणभैरवाय नमः, और संहारभैरवाय नमः इन आठ भैरवोंकी पूजा करे। पट्कोणमें ॐ ह्वां वां हृदयाय नमः, ॐ हीं वीं शिरसे स्वाहा, ॐ हूं वूँ शिखाये वषट्, ॐ हैं वें कवचाय हुं, ॐ हों वों नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ हुः वः अस्ताय फट् यह पडङ्ग पूजा करें । फिर पूर्वादिक्रमसे ॐ डािकनीपुत्राय नसः, इसी प्रकार लाकिनीपुत्राय, राकिणीपुत्राय, काकिनीपुत्राय, शाकिनी-पुत्राय, हाकिनीपुत्राय, मालिनीपुत्राय, देवीपुत्राय यह उचारणपूर्वक पूजा करके उमापुत्राय नमः इत्यादि मूल लिखित आवरणपूजा करे इसका प्रमाण निबन्यादि यन्थोंमें लिखा है वह मूलमें उद्धृत कियागया है। इस देवताके पुर-श्वरणमें हविण्याशी और जितेन्द्रिय होकर इक्वीस लाख जप कर वृत मधु और शर्करान्वित ( शर्करासहित ) तिलद्वारा जपका दशांश होम करना चाहिये ॥६॥

## अथ वित्रांनम्।

पूर्व विभ्रेशं दुर्गी समाराध्य बिं द्यात्। शाल्यन्नं पायसं सिंपिकी-जन्नणीनि शकरा ॥ गुड़िमक्षुरसापूर्पेर्मध्वक्तेः परिमिश्रितैः। क्वत्वा क्वलमाराध्य देवं प्राग्रक्तवत्मेना ॥ रक्तचन्द्रनपुष्पाद्यीनिशि तस्मै बिंह हरेत् ॥ यद्वा ॥ अन्युनाङ्गमजं हत्वा राजसं प्राग्रदीरितम् । बिंहपदानसमये रिपूणां सर्वसैन्यकम् ॥ निवेदयेद्विहित्वेन बहुकाय विशिष्टधीः। शञ्चपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने ॥ अक्षय स्वगणेः सार्द्धे सारमेयसमिन्वतः ॥ बिल्मन्त्रोऽयमाख्यातः सर्वेषां विजयप्रदः ॥ अनेन बिल्ना तुष्टो बटुकः परसन्यकम् ॥ सर्वे गणेभ्यो विभजेत्सामिषं कुद्धमानसः ॥ एवं कृते परसैन्यं क्षीयते नात्रं संश्यः ॥ ७ ॥

अन नदुक्तीरवके निलदानकी निधि कहीजाती है, प्रथम निव्वनाशन और दुर्गाकी पूजा करके निलदान करे । शालिधान्यका अन्न, सीर, वृत, लाज-चूर्ण, शर्करा, ग्रह, गन्नेका रस, पिष्टक और मधु यह सन पदार्थ मिलाकर रिनिकालमें लाल चन्दन और लाल पुष्पोंके संग निलिवेदन करे । अथवा सर्वाङ्ग सुन्दर एक नकरा मारकर निलप्तान करे । निलंदिनेके समय शनु-आंकी सैन्यको निलदामें निवेदन करे । निलंदिनेके समय शनु-आंकी सैन्यको निलदामें निवेदन करे । निलंदिनेके समय शनु-आंकी सैन्यको निलदामें निवेदन करे । निलंदिन निलंदिन करे । निलंदिन निलंदिन करे । निलंदिन मान उचारण करके (शनुपक्षस्य रुधिरम् ) इत्यादि मूललिखित मन्त्रसे निलंदिन करनेपर नदुकदेन सन्तुष्ट होकर समस्त शनुओंका मांस अपने गणोंको नांद देते हैं । इस भांति निलंदिनसे शनुपक्षका क्षय (नाश) होजाता है ॥ ७ ॥

इति बदुकभैरवसाधनं समाप्तम् ।

## अध श्यामाप्रकरणन्।

भैरवतन्त्रे। अथ वक्ष्ये महाविद्याः कालिकायाः सुदुर्लभाः। यासां विज्ञानमात्रेण जीवन्युक्तो भवेत्ररः॥ नात्र चिन्ताविद्युद्धिः स्यान्न वा मित्रादिद्वषणम्। न वा प्रयासवाद्धल्यं समयासमयादिकम्। न वित्तव्यथवाद्धल्यं कायक्केशकरं न च ॥ य एनां चिन्तयेन्मत्री सर्वकामसमृद्धिदाम्। तस्य हस्ते सद्दैवास्ति सर्वसिद्धिने संश्वायः। गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते। तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गताः॥ राजानोऽपि च दासत्वं भजनते कि परेजनाः। दिवारात्रिव्यत्ययं च वशीकर्त्तं क्षमो भवेत्॥ अन्ते च लभते देव्या गणत्वं दुर्लभं नरः॥ १॥

अव श्यामामकरण कहा जाताहै। भैरवतन्त्रमें लिखा है कि अव कालिका देवीके सब महामन्त्र कहता हूं। जिन मन्त्रोंका केवल ज्ञान मात्र होतेही मनुष्य जीवन्मुक्त हो सकता है। इन सब मन्त्रोंके ग्रहण करनेमें मन्त्रशुद्धिका विचार और अरिमित्रादि दोषका विचार करना नहीं पडता। इन मन्त्रोंकी साधनामें बहुत सारा परिश्रम अथवा समय असमयका विचार नहीं है तथा अधिक धनव्यय ( खर्च) और अधिक कायाको क्रेशमी सहना नहीं पडता। जो, साधक सब सिद्धियोंकी देनेवाली कालिकादेवीका ध्यान करता है उसके हाथमें सर्वदा सब सिद्धियोंकी देनेवाली कालिकादेवीका ध्यान करता है उसके हाथमें सर्वदा सब सिद्धियों विद्यमान रहती हैं और वह पुरुष समामें गव्यपद्यमयी वाणी कह सकता है, उसका केवलमात्र दर्शन करतेही प्रतिपक्षी लोगोंकी प्रमा नष्ट होजाती है और राजाभी उसके समीप दासकी समान व्यवहार करता है फिर दूसरे साधारण मनुष्योंके सम्बन्धमें तो कहाही क्या जावे ? वह साधक दिनरात्रिका व्यत्यय अर्थात्र दिनकी रात्रि और रात्रिका दिन करसकता है। वह त्रिभुवनके वशीभृत करनेमें समर्थ होता है और अन्तकालमें दुर्लम देवीका गणत्व प्राप्त करता है॥ १॥

#### अथ श्यामामन्त्राः।

तत्र कालीतंत्रे। कामत्रयं विह्नसंस्थं रितविन्दुविभूषितम्। कूर्मयुग्मं तथा लजायुगलं तद्वनन्तरम् ॥ दक्षिणे कालिके चेति पूर्वबीजानि चोचरेत् । अन्ते विह्नवर्षू द्याद्वियाराज्ञी प्रकीर्तिता ॥
मन्वर्थमाह्यामले। क्कारीज्ज्वल्हपत्त्वात्केवलं मोक्षदायिनी । ज्वलनार्थसमायोगात्सर्वतेजोमयी ग्रुआ ॥ मायात्रयेण देवेशि सृष्टिन्थित्यन्तकारिणी । बिन्दूनां निष्कलत्वाच केवल्यफलदायिनी ॥ बीजत्रया शाम्भवी सा केवलं ज्ञानचित्कला । श्व्द्वीजद्वयेनैव शब्दराशिप्रवोधिनी ॥ लजाबीजद्वयेनैव सृष्टिन्थित्यन्तकारिणी । सम्बोधनपद्नैव सदा सन्निधिकारिणी ॥ स्वाह्या जगतां माता सर्वपापप्रणाशिनी ॥ २ ॥

अब श्यामामन्त्र कहा जाता है। कीं कीं कीं हूं हूं हीं हीं दक्षिणे कालिके कीं कीं कीं हूं हूं हीं हीं स्वाहा। यह मंत्र सब मंत्रोंमें प्रधान है। इस मंत्रके वर्णींका अर्थ यह है; यथा जलका ककार मोक्ष प्रदान करता है, अभिक्षी रोफ सर्वतेजोमयी है। कीं कीं यह तांनों बीज सृष्टि स्थिति और लयके करनेवाले हैं। बिंदु निष्कल बसरवक्षप है अतएव यह कैवल्य फलका देने-वाला है। हूं हूं यह दोनों बीज शब्दज्ञानके देनेवाले हैं। हीं हीं यह दोनों बीज सृष्टि स्थिति और प्रत्यके करनेवाले हैं। दक्षिणे कालिके इस सम्बोधनपदसे देवीका सालिक्य (समीपता) होता है। स्वाहा यह मंत्र जगत्का मातृरव-रूप और सब पापांका नाश करनेवाला है॥ २॥

## अस्याः पूजाप्रयोगः ।

प्रातः कृत्यादिकं कृत्वा मन्त्राचमनं कुर्यात् । यथा । काछिकाभि-क्षिभिः पीत्वा काल्यादिभिरुपरपृश्तेत् । द्राभ्यामोष्टौ द्विरुन्मृज्य चैकेन क्षारुयेत्करौ ॥ मुख्याणेक्षणशोत्रनाभ्युरस्कं भुजौ क्रमात् । आचम्यैवं भवेत्काली वत्सरात्तां प्रपञ्यति ॥ कं शिरः। तद्यथा क्रीमिति त्रिराचमेत् ॥ ॐ काल्ये नमः, ॐ कपाछिन्ये नमः इति ओष्टो द्विरुन्मुजेत्। ॐ कुल्वायै नमः इति करं क्षालयेत्। ॐ कुरुकुरुकुल्वाये नमः इति मुखे ।ॐ विरोधिन्यैः नमः इति दक्षिणनासायां। ॐ विप्रचित्ताये नमः इति वामनासायाम् । ॐ डयायै नमः, ॐ डयप्रभायै नमः इति नेत्रयोः । ॐ दीप्तायै नमः, ॐ नीलाये नमः इति श्रोत्रयोः । ॐ धनाये नमः इति नामो । ॐ बलाकाये नमः इति वक्षसि । ॐ मात्राये नमः इति शिरास । ॐ मुद्राये नमः ॐ नित्याये नमः इत्यंसयोः इति मन्त्रा-चमनम् । ततो भूतशुद्धचंतं विधाय मायाबीजेन यथाविधि प्राणा-यामं कुर्यात् । ततः ऋष्यादिन्यासः यथा अस्य मन्त्रस्य भैरवऋ-षिरुष्णिकछन्दो दक्षिणकाछिकादेवता हीं बीजं हुँ शक्तिः ऋीं कीछकं ्युरुषार्थसिद्धचर्थे विनियोगः । तथा कालीक्रमे । कीलकं चाद्यवीजं स्याचतुर्वर्गेफलप्रद्म् । शिरांसे भैरवऋषये नमः, मुखे उष्णिक्छं-दुसे नमः । हृदि दक्षिणकालिकाये देवताये नमः । गुह्ये ह्यां बीजाय नमः। पाद्योः हुँ शक्तये नमः । सर्वाङ्गे कीं कीलकाय नमः।

ततः कराञ्जन्यासौ । तदुक्तं काळीतन्त्रे । अङ्गन्यासकरन्यासौ यथा वद्भिषीयते। भैरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्त डिणक् छन्द उदाहृतम् ॥ देवता कालिका प्रोक्ता रुज्जाबीजं तु बीजकम् । कीलकं चाद्यवीजं स्याचतुर्वर्गफलपद्म् ॥ ज्ञातिश्व कूर्चवीजं स्यादनिरुद्धा सर-रुवती ॥ कवित्वार्थे विनियोगः रूपादित्यादि । तेन मायया पडंगन्यासः पड्दीर्घभाजा विजेन प्रणवाद्येन कल्पयेत् वीरतन्त्रे । दीर्घषट्कयुतायेन प्रणवायेन कल्पयेत् इति वा॥ तद्यथा। ॐ हाँ अङ्कष्टाभ्यां नमः। ॐ हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। ॐ हूँ मध्यमाभ्यां वषट् । ॐ हैं अनामिकाभ्यां हुँ । ॐ हैं। क्-निष्ठाभ्यां वौषट् । ॐ हः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् । एवं हृद्या-दिष्ठ । ॐ हाँ हृद्याय नमः इत्यादि । ॐ ऋाँ अङ्क्रष्टाभ्यां नमः इत्यादिना वा । ततो वर्णन्यासः । अँ आँ इँ ई उँ उँ ऋँ ऋँ लूँ लूँ नमः इति हृदये। एं ऐं ओं ओं अं अः कूँ खँ गँ च नमः इति दक्षिणवाही । ङ च छ ज झ अ ट ठ ड ढ व नमः इति वामः बाही। ण तँ थँ दूँ घँ नँ पँ फूँ बँ भँ नमः इति दक्षिणपादे। मँ यँ रें हैं वें हों पें से हैं हैं सैंनयः इति वामपादे। विरूपाक्षमते सबिन्दु-रयं न्यासः। यथा वीरतन्त्रे । अँ आँ इँ ईं डँ ऊँ ऋँ ऋँ ऌँ ऌँ वै हृदये न्यसेदित्यादि । कालीतन्त्रे पुनर्निर्विन्दुः । यथा अ आ इ ई ड क ऋ ऋ ऌ छ ए ऐ वै हृदयं स्पृशेदित्यादि । किन्तु सर्वि-न्दूच् वा न्यसेदेताच् निर्विन्दूच् वाथ वर्णकानित्याहार्य परिगृहीत-भैरवीयवास्याहुअयमेव युक्तम् ॥ ३ ॥

दक्षिणकालिकाकी पूजाप्रणाली यह है। यथा प्रथम तो सामान्य पूजा-पद्धितके लिखे नियमानुसार प्रातः कत्यादि करके मन्त्र आदमन करे। कीं इस मन्त्रसे तीन वार आचमनीय जल पान करके ॐ काल्ये नमः, ॐ कपालिन्ये नमः इस मन्त्रसे दो ओष्ठ दो वार मार्जन करे फिर ॐ कुल्वाये नमः इस मन्त्रसे हाथ प्रक्षालन करके ॐ कुरु कुरु कुरु कुरु वाये नमः इस मन्त्रसे सुख और ॐ विरोधिन्ये नमः इस मन्त्रसे दक्षिणनासिका और ॐ विप्रचि-

चायै नमः इस गंत्रसे वामनासिका और ॐ उत्रायै नमः इस मन्त्रसे दहिना नेत्र और उत्रप्रभाये नमः इस मन्त्रसे वाम नेत्र, ॐ दीप्ताये नमः इस मन्त्रसे दहिना कान और ॐ नीलाये नमः इस मन्त्रसे वाम कर्ण और ॐ घनाये नमः इस मन्त्रसे नाभि और बलाकाये नमः इस मन्त्रसे छाती और अँ मात्राये नमः इस मन्त्रसे मस्तक और ॐ मुद्राये नमः इस मन्त्रसे दहिना कन्धा और उम नित्याये नमः इस मन्त्रसे वाम कन्धेकी स्पर्श करे। इस प्रकार आचमन करके सामान्य पूजापद्धतिके नियमानुसार भूतशुद्धिपर्यन्त कार्य करकेही इस मन्त्रसे यथाविधि प्राणायाम करे फिर ऋण्यादि न्यास चाहिये। इस न्यासकी रीति और मन्त्र मूलमें स्पष्ट रूपसे लिखेहैं देखने पर मालूम होजायगा इस न्यासके विषयमें कालीक्रममें जो सब प्रमाण लिखेहैं वे सब मूलमें उद्भत हुए हैं फिर कंराङ्गन्यास करना चहिये। मायानीज अथात हीं इस मन्त्रकी आदिमें प्रणव जोडकर कराङ्ग न्यास करना चाहिये इसकी रीति यह है। अँ हां अङ्गष्टाभ्यां नमः, अँ हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा, अँ हूं मध्यमाभ्यां वषट्, ॐ हैं अनाभिकाभ्यां हुं, ॐ हैं किनष्टाभ्यां वौषट्, ॐ ह्रः करतलकरपृष्टाभ्यां फट् इसं प्रकारसे करन्यास करके हृदयादि स्थानमें अ॰ हां हृदयाय नमः इत्यादि ऋमसे अंगन्यास करे। अथवा ॐकां अङ्कष्ठान्यां नमः ॐ कीं तर्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि कमसे अर्थात् कवर्णमं दीर्घ स्वर मिलाकर कराङ्गन्यास करे। फिर मूलकी लिंखी रीतिके अनुसार वर्णन्यास करे । वर्णन्यासके विषयमें मत भेद है । विरूपाक्षके मतानुसार सविन्दु अर्थाद अं आं इत्यादि और कालीतन्त्रके मतानुसार निर्विन्दु अर्थात् अ आ इत्यादि रीतिसे न्यास करना चाहिये। यह दोनों मतही युक्तिसंगत हैं अत एव जिस यतकी इच्छा है उसी मतको अवलंबन करके न्यास करना चाहिये॥ ३॥

#### अथ षोढांन्यास ।

तदुक्तं वीरतन्त्रे । केवला मातृकां कृत्वा मातृकां तारसम्प्रटास् । मातृकापुटितं तारं न्यसेत्साधकसत्तमः ॥ श्रीवीजपुटितां तां तुः मातृकापुटितं तु तत् । कामेन पुटितां देवीं तत्पुटं काममेव च ॥ शक्तया च पुटितां देवीं शक्तिं च तत्पुटां न्यसेत् । श्रीं इन्द्रं च

धुनर्यस्य ऋम्हलुलं च पूर्ववत् ॥ सूछेन प्रिटतां देवीं तत्पुटं मन्त्र-सेन च । अनुलोयविलोमेन न्यस्य मन्त्रं यथाविधि ॥ सूलेनाष्ट्रातं कुर्योद्धचापकं तदनन्तरम्॥ यथा ॐ अँ ॐ एवं मातृकाषुटितं तारं एवं श्रीबीजपुटितां तां तत्पुटितं श्रीबीजस्। एवं कामेन पुटितां सातृ-काम् सातृकाषुटितं कायम् । एवं ज्ञात्तया पुटितां मातृकां मातृका-पुटितां शक्तिं न्यसेत्। तथा कीं इन्हं च ऋऋळुळ च पूर्ववत्॥ तत्प्रिटितां मातृकां न्यसेत् । मातृकापुटितं च तत् । मन्त्रपुटितां सातृकां तत्पुटितं मचुम् । पुनरचुलोमविलोमेन । केवलं मातृका-स्थाने न्यस्य खुलेनाष्ट्रातेन व्यापकं कुर्यात् । अयं न्यासस्ताराया अपि कार्यः । इति ग्रुतेन दुर्गया अङ्गपोढा प्रकीत्तिता कालिकायाश्च उन्मुख्याश्च तथा परा । कृतेऽस्मिच्चासवर्ये तु सर्वे पापं प्रणक्यति । ततस्तत्त्वन्यासः । यथा सूलं त्रिखण्डं विधाय प्रथमखण्डांते ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहेति पादादिनाभिपर्यंतं। द्धितीयखण्डांते ॐ विद्यातत्त्वाय स्वाहेति नाभ्यादिहृद्यांतं। वृत्तीयखण्डान्ते ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहेति त्हद्यादिशिरःपर्यतं न्यसेत् । तङ्कं स्वतंत्रे । सूलविद्यात्रिखण्डांते प्रणवाद्येर्यथाविधि ॥ आत्यविद्या शिवैरतत्त्वेरतत्त्वन्यासं समाचरेत् ॥ ४ ॥

फिर पेढिन्यास करना चाहिये। नीरतंत्रमें लिखा है कि प्रथम तो केवल मातृका न्यास करे अनन्तर पुनर्वार सब मातृकावणींको ॐ इस मन्त्रसे पुटित करके मातृका न्यासके स्थानमें न्यास करे और मातृकावणींदारा ॐ इस मन्त्रसे पुटित करके नयास करे। यथा ललाटमें ॐ अं ॐ नमः मुखमें ॐ आं ॐ नमः इत्यादि और ललाटमें अं ॐ अं नमः मुखमें आं ॐ आं नमः इत्यादि और ललाटमें आं ॐ अं नमः मुखमें आं ॐ आं नमः इत्यादि। फिर श्रीबीज (श्रीं) वर्णद्वारा समस्त मातृकावर्णको पुटित करके उसी प्रकार मातृकान्यासोक्त स्थानमें न्यास करे और समस्त मातृकावर्णका वर्णद्वारा इस श्रीबीजको पुटित करके पूर्ववत न्यास करना चाहिये। यथा ललाटमें श्रीं अं श्रीं नमः मुखमें श्रीं आं श्रीं नमः इत्यादि और ललाटमें अं श्रीं अं नमः मुखमें आं श्रीं आं नमः इत्यादि। अनन्तर कामवीज (क्रीं)

हारा समस्त मातृका वर्णको छुटित करके मातृका न्यासके स्थानमें और भातृका वर्णद्वारा कामबीज (हीं) को प्रदित करके पूर्ववत् न्यास करना चाहिये। यथा ललाटमें हीं अं हीं नमः, सुखमें हीं आं हीं नमः इत्यादि। ्वं ललाटमें अं कीं अं नमः, मुखमें आं कीं आं नमः इत्यादि । इसी प्रकार शक्तिनीज हीं दारा समस्त मार्चका वर्णको पुटित करके मातृका न्यासके स्थानमें और मातृका वर्ण द्वारा हीं इस बीजको पुटित करके इन सब स्थानोंमें न्यास करना चाहिये। यथा छलाटमें हीं अं हीं नमः। मुखमें हीं आं हीं नमः इत्यादि एवं ललाटमें अं हीं अं नमः, मुखमें आं हीं आं नमः इत्यादि इसके पीछे छलाटमें कीं कीं कें कें लें लूं कीं कीं नमः। सुलमें कीं कीं कें कें लें एं कीं कीं नमः इत्यादि एवं लखाटमें कें कें लें एं कीं कें कें लें लूं नमः, मुसमें कं कीं कीं कं कं लं लं नमः इत्यादि प्रकारसे मातृका न्यासके स्थानमें न्यास करे । फिर मूलमन्त्रके द्वारा मातृकावर्णको पुटित करके और मातृकावर्णके दारा मूल मंत्र पुटित करके पूर्वीक स्थानमें न्यास करना चाहिये। यथा-ललाटमें कीं अं कीं नमः, मुखमें कीं आं कीं नमः इत्यादि और ललाटमें अं कीं अं नमः, मुखमें आं कीं आं नमः इत्यादि। इस प्रकार अनुलोम विलोमसे न्यास करके मूलमंत्रके द्वारा एक सौ आठ वार च्यापकन्यास करना चाहिये । तारादेवीकी पूजामें भी इसी प्रकार पोधान्यास किया जाता है । उक्त प्रकारसे तारा कोलिका उन्युखी पूजामें षोटान्यास करने पर सब पापोंका नाश होजाता है। फिर तत्त्व न्यास करना चाहिये। पूर्वीक्त बाईस अक्षरवाले मन्त्रको तीन जागमें बांट लेवे। ती अथम खण्डमें सात अक्षर दूसरे खण्डमें छः अक्षर और तीसरे खण्डमें नौ अक्षर होंगे । प्रथम खण्डके अन्तमें ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा, दूसरे खण्डके अन्तमें ॐ विद्यातत्त्वाय स्वाहा, और तीसरे खण्डके अन्तमें ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा, यह कहकर न्यास करे अर्थात कीं कीं कीं हुं हुं हीं हीं अ आत्म-तत्त्वाय स्वाहा इस मन्त्रके द्वारा चरणोंसे नामिपर्यन्त दक्षिणे कालिके ॐ विद्यातत्त्वाय स्वाहा इस मन्त्र दारा नाभिसे हृदय पर्यन्त कीं कीं हैं हैं

हीं हीं स्वाहा ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा ॐ इस मन्त्र द्वारा हृदयसे मस्तक पर्यन्त न्यास करे स्वतंत्रतंत्रमें ऐसाही लिखा है ॥ ४ ॥

#### अथ बीजन्यासः।

तदुक्तं कुसारीकरपे । वहारन्त्रे भ्रुवोर्मध्ये छछाटे नासिदेशके । गुह्ये वक्षे च सर्वाक्ने सप्तवीजं क्रमाव्यसेत्। तद्यथा आद्यवीजं ब्रह्म-रन्धे । द्वितीयवीनं भूमध्ये । तृतीयवीनं रुठाटे । चतुर्थनीनं नाओं । पञ्चमबीजं गुह्मे । षष्टवीजं वके । सप्तमबीजं सर्वीगे । एतत्रयं काम्यम् । ततो सूलेन सप्तथा न्यापकं कृत्वा यथाविधि सुद्रां प्रदृक्ये ध्यायेत् ॥ तद्यथा कालीतंत्रे । करालवदनां घोरां छक्तकेशीं चतुर्धु-जाम् । कालिकां दक्षिणां दिव्यां सुण्डमालाविभूषिताम् ॥ सद्।-इिछन्निहारः खङ्कवासाधोर्ध्वकरां चुजास् । असयं वरदं चैव दक्षिणा-भो भविपाणिकाम् ॥ महामेघप्रभां स्यामां तथा चैव दिगंवरीस् । कण्ठावसक्तसुण्डालीं गलद्भिषरचर्चिताम् ॥ कर्णावतंसतानीत-श्वयुग्यभयानकाम् । घोरदृष्टां कराळारूयां पीनोञ्चतपयो-धराम् ॥ ज्ञवानां करसंघातेः कृतकाञ्चां इसन्मुखीम् । सृक्षद्वय-गलदक्तधाराविस्फुरिताननाम् ॥-घोररावां महारोदीं इमशाना-लयवासिनीस् । वालाकसण्डलाकारलोचनत्रितयान्वितास् दन्तुरां दक्षिणव्यापिमुक्तारुम्बिकचोच्चयाम् । शवरूपमहादेव-हृदयोपरि संस्थिताम् ॥ शिवाभिर्घोररावाभिश्रतुर्दिश्च समन्वि-ताम् । महकाछेन च समं विपरीतरतातुराम् ॥ सुखप्रसन्नवदनां रुमेशननसरोरुहाम् । एवं संचितयेत्कालीं सर्वकामसमृद्धिदाम् ॥ श्वयुग्मेति घोरवाणावतंसेति प्रेतकर्णवतंसोति च। श्कुन्तप्क्षसं-युक्तवाणकर्णविश्वषिताम् । विगतासुकिशोराभ्यां कृतकर्णावतं-सिनीमिति दर्शनादुभयमेव पाठः॥ ५॥

इसके पीछे वीजन्यास करना चाहिये । यथा ब्रह्मरन्थ्रमें की नमः, भू-मध्यमें की नमः, ललाटमें की नमः, नाभिमें हुं नमः, ग्रह्ममें हुं नमः, मुखमें ही नमः, सर्वांगमें ही नमः, पूर्वोक्त षोडा न्यास तत्वन्यास और

वीजन्यास यह तीनों न्यास काम्य अर्थात् नित्य पूजामें उक्त तीनों न्यासके विना कियेभी पूजा अंगहीन नहीं होती । अनन्तर मूलमन्त्रसे सात बार च्यापकन्यास करके स्थाविधि सुद्राप्रदर्शनपूर्वक ध्यान करे । कालीतन्त्रमें ध्यान लिखा है यथा दक्षिणकालिका देवी करालवदना भयंकराकृति (बुले वालवीली और चार भुजावाली हैं, टनके गलेमें मुण्डमाला और बांई ओर-वाले निचले हाथमें तत्कालका काटाहुआ शिर और ऊपरके हाथों में खड़ तथा दाहिनी ओरके निचले हाथमें अभय और ऊपरके हाथमें वर-सुड़ा विद्यमान है। देवी गाढ मेवकी समान श्यासवर्ण और दिगम्बरी अर्थाव नम हैं। देवीके गलेमें जो सुण्डमाला है उससे रुधिरकी धारा टपककर सर्वाङ्ग-को मिजोरही है। उनके कानोंमें दो शवशिशु (मृतक बालकोंके शरीर) सूपणरूपसे विराजमान हैं इससे देवीकी आरुति महाअयानक होगई है। दांतोंकी पांति अत्यन्त भयंकर, दोनों स्तन स्थूल तथा ऊंचे और शव-हस्तिनिर्मित ( मुरदेके हाथोंकी वनी ) कौंघनी कमरमें पड़ी हुई है । कालि-कादेवी हास्यसुखी है। उनके दोनों होठोंके पान्तसे निकलतीहुई रुधिरधाराद्वारा वदनमण्डल समुज्वल होरहा है। देवीका शब्द अतिशय गंभीर है। यह सदा श्मशानमें वास करती हैं। इनके तीनों नेत्र नवीन उदय हुए सूर्यमण्डलकी संमान उज्ज्वल है, दांतोंकी पांति ऊंची और नाहरको निकली हुई है। और केशपाश दक्षिणव्यापी और खुले हुए हैं । वे शवरूपी महादेवीपर अवस्थित हैं। उनके चारों ओर गीदाडियां भयंकर शब्द करती फिरती हैं। वे महाका-लके साहित विपरीतभावसे रितमें आसक्त हैं, देवीका मुखकमल सुमसन्न और हास्ययुक्त है इस प्रकारसे सर्व कामना और समृद्धि देनेवाली देवी कालीका ध्यान करना चाहिये॥ ५॥

## ्ध्यानान्तरं स्वतंत्रे।

अञ्जननादिनिभां देवीं करालवदनां शिवाम्। मुण्डमालावलीकीणी मुक्तकेशीं स्मिताननाम् ॥ महाकालहदम्भोजस्थितां पीनपयोध-राम् । विपरीतरतासक्तां घोरदंष्ट्रां शिवैः सह ॥ नागयज्ञोपवी-ताच्या चन्द्राईकृतशेखराम् । सवीलङ्कारसंयुक्तां मुण्डमालाविभू-

पितास् ॥ खतहरतसहस्रेल्ड वद्धकाञ्ची दिगंशुकास् । शिवाकोटि-सहकेल्छ योगिनीभिर्विराजितास् ॥ रक्तपूर्णस्वांभोजां मसपान-श्रमत्तिकास् । वह्नचर्कशिनेत्रां च रक्तविस्फ्ररिताननाम् ॥ विग-तासुकिशोराभ्यां कृतकर्णावतंसिनीम् । कर्णावसक्तमुण्डालीगरुद्ध-धिरचर्चिताम् ॥ इस्शानवह्तिमध्यस्थां त्रह्मकेशववन्दिताम् । सद्यः **कृत्ता**शिरःखङ्गवराभीतिकशम्बुजाम् ॥ एवं ध्यात्वा मानसः सम्पूज्य शङ्कस्थापनं कुर्यात् ॥ तद्यथा । स्ववामे भूमौ हुङ्कार-गर्भे त्रिकोणं विलिख्यार्घ्यपात्रं संस्थाप्य सूलेन शुद्धजलादिना राष्ट्रादिपात्रमापूर्य गन्धादिकं दत्त्वा ॐ गङ्गे चेत्यादिना तीर्थ-सावाह्म, में विद्विमण्डलाय द्शकलात्मने नमः इत्याधारं, अ सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः इति शङ्कम्, डॅ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः इति जलं सम्पूज्य, ॐ हाँ हृदयाय नमः, ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ हूँ शिखाये वषट, ॐ हैं कवचाय हुँ इत्ययीशसुरवायुषु । अमे ॐ हों नेत्रत्रयाय वीषट्, चलुर्दिस्स ॐ हः अह्नाय फट् । इत्यभ्यच्यं तदुपि मत्स्यसुद्रयाच्छाद्य, सूलं दश्धा जप्तवा, धेनुसुद्रयामृतीक्वत्यास्रेण संरक्ष्य, भूतिनीयो-निष्ठद्रे पद्दर्य, तज्जरं किञ्चित्रोक्षणीपात्रे निक्षिप्य, मूलेन तेनो-द्केनात्यानं पूजोपकरणं चान्युक्ष्य, पीठपूजामारभेत् ॥ ६ ॥

स्वतन्त्रतन्त्रमें अन्यमकार ध्यान लिखा है यथा—कालिका देवी अंजन-प्रवितकी समान रुष्णवर्णवाली, इनका सुख फैला हुआ, गलेमें सुण्डोंकी माला, बाल खोले हुए, सुख हास्ययुक्त, दोनों स्तन स्थूल और ऊंचे हैं। यह महाकालके हृदयकमलपर निपरीतरतासक और सर्पनिर्मित यहाोपवीत धारण किये हुए हैं। इनके दांत अत्यन्त भयंकर और कपालमें अर्द्धचन्द्र है। देवी सब प्रकारके गहने और सुण्डमालासे विभूपित हैं। देवीने सुरदेके हजार हाथों दारा कमरमें कोंधनी (तगडी) बनाकर बांधी है। यह देवी करोड गीदाडियां और हजारों योगिनियोंके दारा सेवित और नम हैं। इनका सुखकमल रक्तदारा परिपूर्ण और देवी मद्यपानसे मत्त हैं। अपि सूर्य और चन्द्र यह तीनों देशीके नेत्रस्थानीय हैं, इनका सुख्रमण्डल लालवर्ण है। देवीने दो मृतक बालकोंका कानोंमें गहना धारण किया है। इनके कंठमें पड़ी हुई सुण्डमालासे रुधिर टपककर उसने सर्वागको भिजो दिया है। यह सर्वकाल श्मशानकी अग्रिमें वास करती है। ब्रह्म और विष्णु इनकी आराधिना किया करते हैं। इनके चार हाथोंमें सर्वाश्वित्र सुण्ड (तत्कालका काटा हुआ शिर), सङ्ग, वर और अन्तयसुद्रा विद्यनान हे इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचारसे पूजा और अर्ध्य स्थापन करे। अर्ध्य स्थापन करनेकी रीति मूलमें स्पष्ट रूपसे लिखी है देखनेसे सरलतापूर्वक समझमें आजायगी। मूललिखित रीतिके अनुसार अर्घ्य स्थापन करके पीठपूजा आरंभ करे॥ ६॥

#### अर्त्याः पूजायन्त्रम् ।

आदौ बिन्डं स्वबीजं ध्रवनेशीं च विलिख्य, तति सकोणं तद्वाहों ति-कोणचतुष्टयं वृत्तमप्टदलं पद्मं प्रनर्वतं चतुर्द्वारात्मकं ध्रप्टहं लिखेत्। तडुतं कालीतंत्रे। आदौ तिकोणमालिख्य तिकोणं तद्वहिर्लिखेत्। ततो वै विलिखेन्मंत्री तिकोणत्रयष्ठत्तमम्॥ ततो वृत्तं समालिख्य लिखेद्षद्वलं ततः। वृत्तं विलिख्य विधिवल्लिख्रपूर्यकेकम् ॥ कुमारीकल्पे ॥ मध्ये तु बेन्द्वं चकं बीजमायाविश्वपितमिति । अत्र विशेषाधारो खुण्डमालायाम् ॥ ताम्रपात्रे कपाले वा इमझानकाष्ट्रानिमते । शनिमामदिने वापि शरीरे मृतसम्भवे ॥ स्वणें रीप्येऽथ लोहे वा चकं कार्य विधानतः ॥ यन्त्रान्तरमाह तन्त्रे॥ शक्तयमिन्यां च षट्कोणं शिकिभिन्धं नवात्मकम् । पद्मे वसुदले भूमिपुश्रतुद्वारसंयुतीते ॥ ७॥

अव पूजाका यन्त्र कहा जाताहै प्रथमतः बिन्दु फिर निज बिन्दु (क्रॉ) पछि भुवनेश्वरी बीज (हीं) लिखकर तिसके बाहर निकोण अंकित करना चाहिये फिर उसके बाहर चार त्रिकोण अंकित करके वृत्त ( गोलाकति ) अष्टरलपम और पुनर्वार वृत्त अंकित करना उचित है तिसके बाहर चतुर्द्वार अंकित करके यन्त्र प्रस्तुत करे इस प्रकार यन्त्र अंकित करनेवित क

(शिति) कालीतन्त्र और कुमारीकल्पमें लिखी है। यन्त्र शंकनसंबन्धी पात्रका विषय मुण्डमालातन्त्रमें लिखा है कि, तांबेके पत्तरपर, मनुण्यकी खोपडीकी हड्डीपर, श्मशानके काष्टपर, शांने और मंगलवारमें मुरदेके शरीर-पर, मुवर्णके पात्रपर, दहीके पात्रपर अथवा लोहेके पात्रपर यथाविधि यन्त्र प्रस्तुत करना चाहिये। यन्त्र निर्माण करनेकी दूसरी रीति यह है यथा-प्रथम पट्कोण अंकित करके तिसके वाहर तीन त्रिकोण अंकित करे तिसके वाहर त्रान त्रिकोण अंकित करे तिसके वाहर त्रान त्रिकोण अंकित करे तिसके वाहर त्रान विद्या ॥ ७॥

## ततः पीठपूजा।

कुमारीकरपे । पीठपूजां ततः कुर्यादाधारशक्तिपूर्वकम् । प्रकृति कमठं चैव होषं पृथ्वीं तथैव च ॥ सुधाम्बुधिं मणिद्वीपं चिन्ताम-णिगृहं तथा। इमज्ञानं पारिजातं च तन्मूळे रत्नवेदिकाम् ॥ तस्यो-पारे मणेः पीठं न्यसेत्साधकसत्तमः । चतुर्दिश्च धुनीन्देवाच् शिवांश्च ञ्**व**सुण्डकान् ॥ धर्माद्यधर्माद्धिश्चेत्यादि हीं ज्ञानात्मने नमः इत्यन्तं सम्पूज्य, केशरेष्टु पूर्वादिक्रमेण पूजयेत् । इच्छा ज्ञानिकया चैव कामिनी कामदायिनी । रती रतिप्रियानन्द्। मध्ये चैव मनोन्मनी ॥ सर्वत्र प्रणवादिनमोऽन्तेन पूजयेत् । तदुपरि हेसौः सदाशिव-महाप्रेतपद्मासनाय नमः । पीठस्योत्तरे गुरुपंक्तिपूजा ॥ ततः युनर्ध्यात्वा, पुष्पाञ्चलानीय, मूलमन्त्रकालिपतमूत्तीवावाहयेता। ॐ देवेशि भक्तिसुलभे परिवारसमन्वित । यावत्त्वां पूजियव्यामि तावत्त्वं सुरिथरा भव ॥ ततो मूलमुचार्यामुकि देवि इहावह इहावह इइ तिष्ठ तिष्ठ इइ सन्निधेहि सन्निहिता भव (क) ततो हुमित्यव-गुण्व्यांगमन्त्रेः सकलीकृत्य, परमीक्रणधुद्रया परभीकृत्य, भूति-न्याक्षणीयोनिमुद्राः प्रद्र्यं, प्राणप्रतिष्ठां विधाय, सूलेन पाद्यादि-भिः पूज्येत् ॥ तत्र क्रमः आदौ मूलमुचार्य एतत्पाद्यं अमुकदेव-तायै नमः । एवमर्घ्यं स्वाहा । इदमाचमनीयं स्वधा । स्नानीयं निवेदयामि । पुनराचमनीयं स्वधा । एष गन्धो नमः एतानि

युष्पाणि वौषट् । ततो सूलेन पश्चपुष्पाञ्चलि दत्त्वा । भूपद्षीणी 'द्ञात् । वनरपतीत्यादिपउन्यूलमुज्ञार्य एष घूपो नमः । दीपम-न्त्रस्तु । सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तियरापहः । सवाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ सूटमुचार्य एषं दीपो नमः ततः ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः रुवाहेति पंटां सम्पूज्य, वामहस्तेन वाद्यन् नी-चैर्घ्पं दत्त्वा, यथोपपन्नं नैवेद्यं द्द्यात् । तत्र आवरणपूजां कुर्यात् । श्री अमुक्ति देवि आवरणं ते पूजयामि इत्याज्ञां गृहीत्वा केश्रेष्ठ अग्न्यादिकोणेषु ॐ हाँ हृदयाय नमः। ॐ हीं ज्ञिरसे स्वाहा। ॐ हूँ शिखाये वषट्। ॐ हैं कवचाय हुँ। ॐ हीं नेत्रत्रयाय वीषट्। चतु-र्दिश्च ॐ हः अस्राय फट्र । वहिः पट्कोणे ॐ काल्ये नमः । सर्वत्र प्रणवादिनमोन्तेन पूज्येत्। कपाछिन्यै कुल्वायै कुरुकुल्वायै विशे-धिन्यै विप्रवित्तायै उत्रायै उत्रप्रभायै इत्यन्तं ज्यहे । ॐ नीलायै एवं धनाये वलाकाये । इति द्वितीयत्र्यसे । एवं सात्राये मुहाये मित्राये । इति तृतीयन्यसे ॥ सर्वाः इयामा आसिकरा मुण्डमाला-विश्विषताः। तर्जनीं वामहरूतेन धारयन्त्यः श्चुचिरिमताः॥ दिगं-बरा इसन्मुख्यः स्वस्ववाहनभूषिताः ॥ एवं ध्यात्वा अर्चयते । ततोऽष्टपत्रेषु पूर्वादिकमेण ॐ ब्राह्ये नमः, एवं नारायण्ये माहेश्यर्थे चामुण्डाये कीमार्थ्ये अपराजिताये वाराही नारसिंही। एता गन्धादिभिः पूजयेत्। यत्रात्रे असिताङ्गादिभैरवान् पूजयेत्। ततो मूलेन पुष्पांजलित्रयं दत्त्वा पाद्यादिना महाकालं पूजयेत्। तस्य ध्यानम् । महाकालं यजेदेव्या दक्षिणे धूम्रवर्णकम् । विभ्रतं दण्डखदाङ्गी दंशभीमधुलं शिशुम्॥ व्याष्ट्रचर्मावृतकाटे छन्दिलं रक्तवाससम्। त्रिनेत्रमृद्धकेशं च मुण्डमाळाविभूषितम्॥ जटाभार-रुसचन्द्रखण्डमुयं ज्वरुद्रिभम् ॥ तथा च कुमारीकरपे । देव्यास्तु दुक्षिणे भागे महाकालं प्रयूजयेत् । श्रुँ श्लीं याँ राँ लाँ को महाकाल-भैरव सर्वविद्यात्राशय नाशय ही श्री फट्ट स्वाहा। (क) इत्यनेन पाद्यादिभिराराध्य त्रिस्तर्पयित्वा मुलेन देवीं पंचोपचारेः पूजयेत्।

तथा च काछीतन्त्रे ॥ महाकाछं यजेद्यत्नात्पश्चाहेवीं प्रदूजयेत् । कार्लीकरूपे ॥ कवचं श्रीं समुद्धत्य याँ राँ हाँ वाँ च क्रोन्ततः। वहाकालभेरवेति सर्वविष्ठात्राश्योति च ॥ नाश्येति पुनः मोच्यः मायां रूक्ष्मीं सद्धद्धरेत् । फट्ट स्वाह्या समायुक्तो मन्त्रः सवीर्थ-साधकः ॥ ततो देव्या अस्त्रं पूजयेत् । तथा च कालीहद्ये ॥ देवीवामोर्च्चाघोहरते खड्नं सुण्डं च पूजयेत्। देव्या दशहरतोर्च्चाधः पूजयेद्सयं वरस् ॥ ततो देवीं ध्यात्वा यथाज्ञक्ति जप्तवा, गुह्या-तीत्यादिना देव्या वामहरूते जापं समर्प्य, आत्मसमर्पणं कुर्यात् । तथा च स्वतन्त्रे ॥ ततः छुनर्यू छदेवीं सुद्रातंषेणपूजनैः । अचीयत्वा जपं कृत्वा नत्वा विसर्जयेद्धद्वि॥ जपकाले च कपूरियुक्ता जिह्ना कार्यो ॥ तथा च । कर्र्याच्या सदा जिह्ना कर्त्तव्या जपकर्मणि । इति विज्वसारवचनात् इदं काम्यजप एवेति ॥ ततः स्तुत्वा प्रद-क्षिणीक्वत्याप्टाकुमणामं कृत्वा श्रीजगन्यकुलं नाम कवचं पठेत् । तत आवरणदेवता देव्या अङ्गे विराप्य संहारसुद्रया असुकि हेवि क्षमस्य इति विसुच्य, तत्तेजः घुष्पेण समं स्वहृद्यारोपयेत् । ॐ भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्रह्मयोनिसम्बत्पन्ने इत्तरे हि।खरे देवि गच्छ देवि समान्तरमिति मन्त्रेण ( ख ) ॥ ततस्तर्ज्ञेवेद्धं किञ्चिद्धचिछद्यण्डालिन्यै नमः इत्यैशान्यां दिशि दत्त्वा, शेष-मिष्टेर-यो दत्त्वा, किञ्चित्स्वीकृत्य, पादोदकं पीत्वा, निर्माल्यं शिरिस निधृत्य, यथेच्छं विहरेदिति ॥ ततो यन्त्रलेपं वामहरूते **छ्त्वा सन्यहरूतकृतिष्ठया मायाबीजं विलिख्य तया तिलकं** क्डर्यात् । तथा च । वामे क्वत्वा यन्त्रलेपं मायां सव्यक्तिष्टया ॥ .विलिख्य तिलकं कुर्यानमत्रेणानेन साधकः ॥ ॐ यं यं स्पृज्ञामि पादाभ्यां यो मां पर्यति चक्षुषा । स एव दासतां यातु राजानो दुष्टद्रस्यवः (ग) ॥ ततो सुरुनाष्टोत्तरशताभिमन्त्रितं पुष्पं चंद्नं च धृत्वा जैलोक्यं वशंमानयेत् । सर्वसिद्धियंतो भूत्वा भैरवो वत्संरा-द्भवेत्। अस्य पुरश्चरणं उश्चद्रयजपः। तथा च कार्छातन्त्रे ॥

लक्षमेकं जपेन्मत्री हविष्याशी दिवाशुचिः । रात्री ताम्बूलपूरास्यः शय्यायां छक्षमानतः ॥ व्यवस्थामाह स्वतन्त्रे ॥ दिवा छक्षं शुचि-र्भृत्वा इविञ्याशी जपेन्नरः। ततस्तत्तद्दशांशेन होमयेद्वविषा प्रिये॥ अत्राङ्गस्य कालान्तरमाह नीलसारस्वते ॥ लक्षमेकं जपेनमत्रं हिविष्याशी दिवाशुचिः ॥ अशुचिश्च तथा रात्री रुक्षमेकं तथेव च । द्शांशं होसयेन्मंत्री तर्पयेद्अिषेचयेत् ॥ इति साम्प्रदायिकाः । वस्तुतस्तु कुमारीकल्पे ॥ छक्षमेकं जपेद्विद्यां इविष्याशीं दिवा ग्रुचिः । रात्री तांबूलपूरास्यः शय्यायां लक्षमानतः ॥ रात्रिजपे तु कालो सुण्डमालायाम् ॥ गते तु प्रथमे यामे तृतीयप्रह्रावि । निज्ञायां तु प्रजप्तन्यं रात्रिशेषे जपेन्नहि ॥ एवं रुश्रद्भयं जप्तवा तद्दशांशेन मन्त्रवित् । अयुतं होमयेदेवि दिवारात्रिविशेषतः । तेन दिवा लक्षं जप्तवा तह्शांशं होमं कुर्यात् रात्रौ लक्षं जप्तवा रात्रौ तद्दशांशं होमं कुर्यादिति रहस्यार्थः ॥ द्विजातीनां च सर्वेषां दिवी-विधिरिहोच्यते । शूद्राणां च तथा प्रोक्तं रात्राविष्टं महाफलम् ॥ अन्यत्र च ॥ दिवैव प्रजपेन्मन्त्रं न तु रात्री कृदाचन । इयामायाः पुरश्वरणाङ्गबाह्मणभोजनं हविष्याञ्चेन कारियतव्यं तथा च विङ्व-सारे॥ लक्षमेकं जपेद्रिद्यां इविष्याशी जितेन्द्रियः। ततस्तु तद्दशां-शेन होमयेद्धविषा प्रिये ॥ तर्पयेत्तह्शांशेन तीर्थतोयेन पार्वतीम् । मधुना वा सितामिश्रतोयेन परमेश्वरि ॥ देवीं चाभिषिचेत्तोयैस्तर्प-णस्य दशांशतः । तद्शांशं हविष्यात्रैर्भक्तितो भोजयेद्विजान् ॥ कालीमन्त्रविदो मन्त्री दक्षिणां ग्रुरं दिशेदिति । पाश्वं कथितं क्लपं शृणु वीरं ततः प्रिये । रात्रौ ताम्बूलपूरास्यः श्रय्यायां लक्ष-मानतः ॥ जप्त्वा समाहितो मन्त्री होमयेत्किल्पतान्छे ॥ कुकाछी-कुलार्णवे । पाश्चवेन तु कल्पेन लक्षं जप्यात्समाहितः । दिव्यग्रस्-मुखाङ्बा कालिकां दिव्यह्मपिणीम् ॥ लक्षं जप्यात्सदा मन्त्री वीरकल्पेन साधकः ॥ विश्वसारे ॥ प्रजपेत्परया भक्तया छक्षमेकं दिवानिशि । यत्तं कुमारीकल्पे ॥ उक्षमेकं जपेनमन्त्रं हविष्याशी

दिवा ग्रुचिः । रात्रो तास्वूलपूरात्यः श्यायां लक्षरानतः ॥ एवं लक्षद्धयं जप्तवा तद्दशांशेन यन्त्रवित् । इति वचनाह्यस्त्यत्य विशिष्टस्य पुरश्वरणियति । तन्न पूर्वोक्तवचनविरोधात् । एतद्व-चनस्य पुरश्वरणद्वये तात्पर्थस् ॥ ८॥

फिर पीठपूजा करनी चाहिये यथा कर्णिकामें ॐ आधारशक्तये नमः, ॐ प्रकृत्ये नमः, ॐ कूर्माय नमः, ॐ शेपाय नमः, ॐ पृथिव्ये नमः, ॐ भुशंख्रियं नमः, ॐ मणिद्वीपाय नमः, ॐ चिन्तामणिगृहाय नमः, ॐ श्मशा-नाय नमः, ॐ पारिजाताय नमः। तिसके मूलमें ॐ रत्नवेदिकाये नमः। तिसके ऊपर ॐ मणिपीठाय नगः। चाराँ दिशायें ॐ सुनिभ्यो नमः। ॐ देवेभ्यो नमः, ॐ शिवेभ्यो नमः, ॐ शवसुण्डेभ्यो नमः, ॐ वर्माय नमः, उँ ज्ञानाय नमः, उँ वैराग्याय नमः, उँ ऐश्वर्याय नमः, उँ अज्ञानाय नमः, ॐ अवैराग्याय नमः, ॐ अनेश्वर्याय नमः, हीं ज्ञानात्मने नमः । केशरमें पूर्वादिकमसे ॐ इच्छाये नमः, ॐ ज्ञानाये नमः, ॐ क्रियाये नमः, ॐ कामिन्ये नमः, ॐ कामदायिन्ये नमः, ॐ रतिष्रियाये नमः, ॐ नन्दनाये नमः, मच्यमें ॐ मनोन्मन्ये नमः। उसके ऊपर हे सौः सदाशिवमहामेतपद्मासनाय नमः इस प्रकार पीठपूजा करके पीठके उत्तरतागमें ॐ रारुत्यो नमः, ॐ पर्म-खल्म्यो नमः, ॐ परमेष्टिखरूम्यो नमः। इस प्रकारसे पीठपूजा करनी चाहिये अनन्तर पुनर्वार ध्यान करके पुष्पाङ्गलियहणपूर्वक मूलमन्त्र कल्पित मूर्तिमें उँ देवेशि भक्तिमुलभे इत्यादि (क) चिह्नित मन्त्रसे आवाहन करे । पिछे सन कहीहुई मुद्रा पदान करके प्राणप्रतिष्ठादि मूललिखित विधानसे पाद्यादि यथासंभव उपचारद्वारा पूजा करनी चाहिये । फिर आवरणपूजा करे । आवरण देवताका नाम और पूजाकी प्रणाली ( रीति ) मूलमें स्पष्टरूपसे लिखी है, उसको देखकर आवरणदेवताकी पूजा पञ्चोपचार अर्थात् गन्ध पुष्प धूप दीप और नैवेदाद्वारा करे। फ़िर पत्रके अग्रतागमें ॐ असिताङ्ग-भैरवाय नमः, ॐ रुहभैरवाय नमः, ॐ चण्डभैरवाय नमः, ॐ क्रोधभैरवाय नमः, ॐ उन्मत्तभैरवाय नमः, ॐ कपालिभैरवाय नमः, ॐ भीषणभैरवाय नमः, ॐ संहारभरवाय नमः, इन आठ भैरवोंकी पूजा करके मूलमंत्र उचारण-

पूर्वक पांच पुष्पाञ्जलि भदान करता हुआ पांचादिद्वारा महाकालमैरनकी पूजा करनी चाहिये । इनका ध्यान यहं है महाकाल मैरव देविके दक्षिण भागमें विद्यमान हैं। यह धूष्ट्रवर्ण और दण्ड तथा चिताकाष्ट्रधारी है, इनका मुखमण्डल दांतोंकी कराल पांतिसे महामयानक हो उठा है। कमर व्योचकी रदालसे दकरही है, उदर अत्यन्त स्थूल है, पहरावा लाल वस्न नेत्र तीन और बाल इनके-ऊपरको उठे हुए हैं । गलेमें मुण्डोंकी माला पडीहुई हैं और मस्तकके चारों ओर सब जटायें विखरी हुई पड़ी हैं। उसमें कपालका अर्ड चन्द्र प्रकाशित हो रहा है। यह महाउपमूर्ति और इनके शरीरकी कान्ति आर्थिके समान जाज्वल्यंमान है । इस प्रकार महाकाल भैरवका ध्यान करे और हुँ क्षीं इत्यादि (क) चिह्नित मन्त्रसे पाबादि उपचार द्वारा यथाविधि पूजा तर्पण और मूळसे गन्धादि पञ्चोपचार द्वारा देवीकी पूजा करनी चाहिये । महाकाल भैरवकी पूजा और मन्त्रोद्धारकी प्रणाली इत्यादि स्व विषय कालीकल्पमें लिखा है। फिर देवीकी अस पूजा करनी चाहिये । देवीके बांई ओरके ऊपरी हस्तमें ॐ खङ्गाय नमः, नीचेके हाथमें ॐ मुण्डायः नमः, दक्षिण भागके कपरी हाथमें ॐ अभयाय नमः, निचले हाथमें ॐ वराय नमः यह अखपूजा करके देवीका ध्यान करताहुआ यथाशक्ति मूलमन्त्र जपकर ॐ ग्रह्मातिग्रह्मगोपत्री त्वं गृहाणास्मत्कतं जपम् । सिखिर्भवतु मे देवि त्वत्त्रसादान्महेश्वरि ॥ इस मन्त्रसे देविके बांये हाथमें जप समर्पण करना चाहिये फिर आत्मसर्मपण करे। स्वतंत्रतंत्रमें लिखाहै कि मुद्रा तर्पणादिद्वारा मूल-देवीकी पूजा, मंत्रजप और नमस्कार करके अपने हृदयमें देवीको विसर्जन करना चाहिये । जिस समय किसी कार्यकी सिद्धिके लिये जप करे, तब मुखर्गे कपूर रखकर कर्पूरयुक्त जिह्नासे जप करे। फिर देवीकी स्तुति करंके प्रदक्षिणापूर्वक अष्टाङ्गपणाम करे और फिर जगन्मङ्गलनामक कवचका पाढ करना चाहिये । और देवीके अंगमें समस्तं आवरणदेवता विछीन करके संहारमुद्राद्वारा अमुकि देवि क्षमस्य यह कहकर विसर्जन करे। ॐ उत्तरे शिखरे देवि इत्यादि ( ख ) चिह्नित मंत्रसे तेजस्वरूप देवताको पुष्पके सहित अपने हृदयमें आरोपित करे। अनंतर निवेदन की हुई नैवेद्यका कुछेक अंश

लेकर ॐ उच्छिष्टचाण्डालिम्ये नमः इस मन्त्रसे ईशानकोणमें प्रदान करके शेष अंश भियव्यक्तिगणोंको प्रदानपूर्वक अपने आपन्ती कुछ थोडासा प्रसाद शहण करे । फिर देवीका चरणामृत पान और मस्तकपर निर्माल्य अपनी इच्छानुसार विचरण करे। इसके यन्त्रलेपन चन्दन बांयें हाथमें छेकर उसमें दक्षिण ष्ठाङ्किशिहारा मायानीज हीं लिखकर उस चन्दन द्वारा ॐ यं यं स्पृशामि पादाभ्यां इत्यादि (ग) चिह्नित मन्त्रसे कपालमें तिलक करे फिर अप्टोत्तर शता-भिसंतित पुष्प धारण करे । इस मकार एक वर्षपर्यंत देवीकी आरा-धना करनेपर साधक सर्व सिद्धियुक्त होकर भैरवकी समान होजाता है और त्रिसुवनको वशीभृत कर सकता है । इस मंत्रके पुरश्ररणमें दो लाख जप करना चाहिये। कालीतंत्रमें लिखा है कि, साधक दिनमें पवित्र और हवि-प्याशी होकर एक लाख मंत्र जपे और रात्रिकालमें तांम्बूलपूरित सुखसे शय्यापर वैठकर एक लाख जप करे और जपके पीछे होंमका दशांश वृतसे होम करना चाहिये। स्वतंत्र तंत्रमें इस दो लाख जपकी व्यवस्था की गई है कि दिनमें पवित्र और हविष्याशी होकर एक लाख जप करे और हविके द्वारा उसका दशांश होम करे इस पुरश्वरणके अंग जपका वर्णन नीलसार-रवतमें लिखा है कि दिनमें शुद्ध और हिवण्याशी होकर एक लाख जप करे और रात्रिमें अशुद्ध भावसे एक लाख जपपूर्वक उसका दशांश होम तर्पण और अभिषेक करे यह साम्प्रदायिक पुरुषोंने कहा है और यही बात कुमारी-कल्पमें भी लिखी है। रात्रिजपका विशेषं नियम यह है रात्रिके दूसरे पहरसे तीसरे पहरतक मंत्र जपना चाहिये किंतु रात्रिके शेषमें जप न करे । दिनमें एक लाख जप करके दिनमें ही दशहजार होंग करें और रात्रिमें एक लाख जप कर रात्रिमेंही दशहजार होम करना चाहिये । जप होमादिके कार्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके पक्षमें दिन और शृंदके पक्षमें रात्रिकाल प्रशस्त है। अन्यान्य देवताओंके मंत्र पुरश्वरणमें दिनमेंही जप करना चाहिये, कुभी रातमें जप न करे । उस देवताके पुरश्चरणका अंगस्वरूप ब्राह्मण-भोजन हिनण्यात्रदारा कराने । विश्वसारमें लिखा है कि जपका रशांश होम

होमका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश अभिषेक करना चाहिये । आभि-षेक और तर्पणमं तीर्थफल है । मधु अथवा शर्करामिश्रित जलद्वारा कार्य करना उचित है और हविष्यान द्वारा अभिषेकका दशांश बाह्मणमोजन करना चाहिये फिर कालीमन्त्रविशारद साधक ग्रहको दक्षिणा प्रदान करके कार्य-को सर्वांग परिपूर्ण करे । पुरश्वरणके विषयमें पत्र्याचारविहित कल्प कहा गया । अन वीराचारविहित प्रणाली कही जाती है । वीराचाररत साधक रात्रिक समय शय्यापर नैठकर ताम्बूलपूरित गुस्तसे एक लाख जप करे और फिर सावधान चित्तसे होम करना चाहिये । पुरश्वरणविषयक अन्यान्य तन्त्रोंमें जो सब प्रमाण लिखे हैं वे सब प्रमाण यहां बंधकारने उद्धृत किये हैं देखने पर सब समझमें आजांयगे ॥ ८ ॥

#### अथ मंत्रभेदाः।

वर्गाद्यं वृद्धिसंयुक्तं रातिविन्दुविभूपितम् । एकाक्षरो महानमञः सर्व-कामफलप्रदः ॥ त्रिग्रणा तु विशेषेण सर्वशास्त्रप्रवोधिनी ॥ अनयोः पूजाप्रयोगः । प्रातःकृत्यादि प्राणायामान्तं विधाय, पूर्वोक्तऋषि-छन्दोदेवता विन्यस्य, वर्णन्यासं कृतवा, क्रांगन्यासी कुर्यात्। यथा। ॐ क्राँ अङ्कष्टाभ्यां नसः । ॐ क्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि । एवं ॐ काँ हृदयाय नमः इत्यादि । तथाच वीरतन्त्रे । दीर्घषट्कयुताद्येन प्रणवाद्येन करुपयेत्। षडंगानि यनोरस्य जाति-युक्तेन देशिकः ॥ अन्यत्सर्वे पूर्ववत्कार्यस् ॥ एकाक्षरस्य ध्यानं सिद्धेश्वरतन्त्रे। शवाद्धढां महाभीमां घोरदृष्टां वरप्रदाम्। हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्त्तृकाकराम् ॥ मुक्तकेशीं ललजिहां पिवंतीं रुधिरं मुहुः। चतुर्वाहुयुतां देवीं वराभयकरां रूमरेत्॥ अनयोः पुरश्चरणं लक्षजपः । तथा च सिद्धेश्वरतन्त्रे । एवं ध्वात्वा जपेन्सत्रं लक्षमकं विधानतः । तद्द्शांश्विधानेन होमयेत्साधकोत्तमः ॥ कुलुच्चामणी । एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं हविष्याशी दिवा शाचिः। लक्षं रात्रौ तथा लक्षं महाशोचपरायणः ॥ रात्रौ जपेकमात्रेण दक्षिणा सिद्धिदा भवेत्॥ ९॥

अव दक्षिणकालिका देवीके अन्यान्य सब मन्त्र कहे जाते हैं। ऋीं यह एक एकाक्षर मन्त्र है, यह महामन्त्र सब अभिलापित फल प्रदान करता है। हीं यह एक दूसरा एकाक्षर मन्त्र है, इस मन्त्रसे देवीकी आराधना करनेपर साथक सन शाख़ोंमें ज्ञानलाम कर सकता है । इस मन्त्रकी पूजापणाली यह है यथा-प्रथम सामान्य विधिके लिखे नियमानुसार प्रातःकृत्यादिसे लेकर प्राणायामतक कार्य करके पूर्वीक्त ऋष्यादिन्यास वर्णन्यास और कराङ्गन्यास करे । इन दोनों मन्त्रोंका कराङ्गन्यास यह है यथा ॐ काँ अंग्रहान्यां नमः इत्यादि । ॐ काँ हृदयाय नमः इत्यादि । अथवा ॐ हाँ अंग्रहाभ्यां नमः इत्यादि । उँ हाँ हृदयाय नमः इत्यादि । इस पूजाके अन्यान्य सब कार्य पूर्विलिखित रीविसे करने चाहिये। एकाक्षर मन्त्रके विषयमें सिद्धेश्वरतन्त्रीक ध्यान यह है। देवी शवास्तृ अर्थात् सुरदे पर स्थित, महान्तयानक आरुति-वाली, भयंकर दांतोंवाली, वर देनेमें निरत, हँससुखी और तीन नेत्रवाली हैं। इनके हाथमें खोपडी और कतरनी विद्यमान हैं, बाल खुले और जीभ इनकी लहलहाती रहती है, यह वारंवार रुधिर (खून) पान करती हैं। इनके अन्य दोनों हाथोंमें वर और अभयसुद्रा है, देवीका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। उक्त एकाक्षर दोनों मन्त्रके पुरश्चरणमें एक लाख जप करना जित है। इस मन्त्रके पुरुश्वरणसम्बन्धमें सिद्धेश्वरतन्त्रमें <sub>[</sub>छिखा है कि देवीका ध्यान करके यथाविधि एक लाख मन्त्र जपे और विद्यानुसार जपका दशांश होम करे। कुलचुडामणिमें लिखा है कि हविष्याशी साथक दिनमें पवित्र होकर एक लाख मन्त्र जपे और रात्रिमें भी इसी प्रकार एक लाख मन्त्र जपना चाहिये। रात्रिकालमें जप करनेपर दक्षिणकालिका देवी मन्त्रकी सिद्धि भदान करती हैं ॥ ९ ॥

वालीतन्त्रे । विद्यारत्नं प्रवक्ष्यामि झूणुष्व कमलानने । मायाद्वयं कूर्चयुग्ममेन्द्रान्तं मादनत्रयम् ॥ मायाविन्द्रीश्वरयुतं दक्षिणे कालिके पद्म् । संहारक्रमयोगेन बीजसप्तकमुद्धरेत् ॥ एकविशा-क्षरो क्षेयरताराद्यः कालिकामनुः॥ इन्द्रस्य समीपम् ऐन्द्रं रेफः ॥ तथा च तन्त्रे । माये क्रोधो त्रयः कामा वह्नचन्ते रतिसंयुताः । विन्दु-

युक्ता महेशानि संबोधनपद्द्रयस् ॥ सप्त बीजानि संहारैः स्वाहान्तः प्रणवादिकः ॥ इत्यत्र स्फुटमाइ । तथा च प्रणवं मायाद्वयं कूर्चद्वयं निजनीजत्रयं दक्षिणे कालिके निजनीजत्रयम् । कूर्चेद्रयं मायाद्रयं इत्येक्वविशाक्षरः । अल्याः पूजादिकं दक्षिणावत्कार्यम् । पुरश्चरणं तु लक्षजपः। तन्त्रोत्तत्वात्। होमस्तु तद्दशांशतः। विश्वसारे। स्वाहान्तश्च अयोविंशत्यक्षरो मन्त्रराजकः । विना प्रणवं देवेशि द्वाविंशत्यक्षरो भवेत् ॥ स्वाहां विना चैकविंशत्यक्षरः कामदो मनुः। विज्ञात्यणी महाविद्या स्वाहाप्रणववर्जिता॥ ध्यानपूजादिकं सर्वे दक्षि-णावद्रपाचरेत् ॥ भैरवतन्त्रे । कामबीजद्वयं देवि दीर्घहुङ्कारमेव च । त्र्यक्षरी सा महाविद्या चाषुण्डाकालिका रसृता ॥ तन्त्रे । अथ वक्ष्ये महाविद्यां सिद्धविद्यां महोदयाम् । औरवेण पुरा प्रोक्ता कालीहद्यसं-ज्ञिता॥ अस्या ज्ञानप्रभावेण कलयामि जगत्रयम्। प्रणवं पूर्वमुद्धत्य हळेखाबीजसुद्धरेत् ॥ रतिबीजंसमृद्धृत्य पपञ्चमभगान्वितस् । ठद्ध-येन समायुक्ता विद्याराज्ञी प्रकीर्तिता ॥ रतिवीजं निज़बीजं। तथा च चासुण्डातन्त्रे रत्याद्या कालिका पातु द्वाविज्ञाक्षरह्वपिणी इत्येक वाक्यात् ॥ तेन प्रणवो मायाबीनं निजबीनं पपञ्चमभेकारसंयुक्तं विह्नवञ्चभा । अस्याः पूजाप्रयोगः ॥ प्रातःकृत्यादिकप्राणाया-मान्तं कर्भ विधाय ऋष्यादिन्यासं कुर्यात् । यथा अस्य मन्त्रस्य भैरवऋषिर्विराट्छन्दः सिद्धकाली ब्रह्मरूपा अवनेश्वरी निजवीजं बीजं रुजावीजं शक्तिः। वर्णन्यासकरांगन्यासी च दक्षि-णावत् । ध्यानं तु । खङ्गोद्भिन्नेदुखण्डस्रवद्यृतरसाष्ट्रावितांगी त्रिनेत्रा सन्ये पाणौ कपालाद्गलद्मुजमथो युक्तकेशी पिवन्ती॥ दिग्वस्रा बद्धकाञ्ची मणिमयमुकुटाचैर्युता दीत्रजिह्या पायाञ्चीली-त्पेलाभा रिवश्वितिलमुक्तुन्तलालीढपादा ।। एवं ध्यात्वा दक्षिणावत् सर्वे कार्यम् ॥ पुरश्चरणं तु एकविशतिसहस्रजपः। तदुक्तं कालीतन्त्रे । जपेद्धिशतिसाहस्रं सहस्रेकेन संयुतम् ॥ होमयेत्तद्शां-होन मृदुपुष्पेण मन्त्रवित् ॥ १०॥

काळीतन्त्रमें लिखा है कि हे कमलानने ! सबमें प्रधान मन्त्र कहताहूं आप एकाम चित्तसे सुनिये। ॐ हीं हीं हूँ हैं कीं कीं की दक्षिणे कालिके कीं कीं कीं हूँ हीं हीं। इस मन्त्रको दक्षिणकालिकाका एकविंशत्यक्षर-यन्त्र जातना चाहिये । इस मंत्रोखारका प्रमाण अन्यान्य तर्त्रोमंत्री लिखा है । दक्षिणकालिकाकी पूजाप्रणालीके कमसे इस मन्त्रकी पूजा इत्यादि सब कार्य करने चाहिये। तन्त्रमें कहा है कि एक लाख जगसे इस मन्त्रका पुर-श्वरण होता है। जनका दशांश पुरुथरणांग होम करना चाहिये । विश्वसार-तन्त्रमें लिखा है कि इस मन्त्रके अन्तमें स्वाहा यह दोनों अक्षर जोडनेपर र्तेईस अक्षरका मन्त्र होता है। यथा ॐ हीं हीं हूँ हूँ कीं कीं कीं दक्षिणे कालिके कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा। इस तेईस अक्षरवाले मन्त्रका प्रणव छोडकर देनेपर द्वाविंशाक्षर अर्थात् वाईस अक्षरका मन्त्र होता है। यथा हीं हीं हूँ हूँ कीं कीं कीं दक्षिणे कालिके कीं कीं की हूँ हूँ हीं हीं रवाहा । उक्त त्रयोविंशाक्षर मन्त्रके अन्तका स्वाहापद अलग् करनेपर एक-विंशाक्षर ( इक्कीस अक्षरका ) मन्त्र होगा । यथा ॐ हीं हीं हूँ हूँ कीं कीं कीं दक्षिणे कालिके की की की हूँ हूँ ही ही यह मन्त्र सब कामनाओंका फल देनेवाला है। त्रयोविंशाक्षर मन्त्रान्तर्गत प्रणव और स्वाहापद परित्याग कर-नेपर विशाक्षर मन्त्र होगा । यथा हीं हीं हूँ हूँ कीं कीं कीं दक्षिणे कीं कीं कीं हैं हूँ हीं हीं । इन सब मन्त्रोंका प्यानपूजादि, दक्षिणकालिकाकी पूजापद्धतिके कमसे करना चाहिये। भैरवतन्त्रमें लिखा है कि हीं हीं हूँ यह तीन अक्षरका मन्त्र चासुण्डाकालिकाके साधनमें प्रशस्त है । अन्यान्य तन्त्रोंमें लिखा है। शिवजी बोले हे प्रियें! अब महामन्त्र कहताहूं इस महो-दय मन्त्रको पूर्वकालमें श्रीभैरवदेवने कहाथा इस मन्त्रका नाम कालीहृदय है। इसी मन्त्रको जानलेनेके प्रभावसे में तीनों जगत्को सङ्कलन (सूजन) क्रताहूं। ॐ हीं कीं में स्वाहा यह मन्त्र सब् मन्त्रोंका राजा कहकर प्रसिद्ध है। चासुण्डातन्त्रोक्त रत्याद्या कालिका पातु इत्यादि वचनके सहित प्रणवं पूर्वसुद्भृत्य इत्यादि वचनकी एकवाक्यतावशतः यह मन्त्र उद्भृत हुआ है। इस मन्त्रकी पूजाप्रणाली यह है यथा पूर्वोक्त सामान्य पूजापद्दतिके निय-

मानुसार प्रातः इत्यादिसे आरंभ करके प्राणायामतक कर्म समापन करके ऋण्यादि न्यास करना चाहिये। यथा मस्तकमें भैरव ऋषये नमः, मुख्यमें विराट् छंदसे नमः, हृदयमें सिन्दकाली बहारूपा अवनेश्वरी देवताये नमः, ग्रह्ममें कीं वीजाय नमः, पादयोः हीं शक्तये नमः । फिर पछि दक्षिणकाछि-काकी पूजापद्धतिके कमानुसार वर्णन्यास और कराङ्गन्यास करना चाहिये। इस देवीका ध्यान यह है यथा खड़ोड़िल इंदुखण्डसे जो अमृतकी गिरती है, इस अमृतके रससे देवीका सर्वांग भीज गया है । यह र्द. नित्र-वाली और इन्होंने वांयें हाथमें नरसुण्ड धारण किया है इस मुण्डसे जो खुनकी धारा टपकती है देवी उसके पान करनेमें नियुक्त है देवी खुले नालनाली और नम है इनकी कमर मेखलासे विरीहुई हैं और वह मणिमय सुकुटादि गहनेंसि विभूषित है इनके देहकी नीलकमळके सहश और लपलपाती हुई जीभ अभिके शिखाके समान दीतिशाली है । देवी सूर्यचंद्रविराजित दो कुण्डल धारण आलींड चरणसे विवामान है इस प्रकार देवीका ध्यान करेंके दक्षिणकालिका देवीकी पूजापद्धतिके अनुसार समस्त पूजाकार्य करे। इक्कीस हजार जपनेसे इस मन्त्रका पुरश्वरण होताहै। कालीतन्त्रमें लिखाहै कि ताथक इस मन्त्रके पुरश्वरणमें इक्कीस हजार जपकर सिरसके पुष्पोंसे जपका दशांश होम करे १०

#### मतांतरम् ।

विश्वसारे । सूळ्वीनं ततो माया ळणावीनं ततः परम् । महाविद्या महाकाल्या महाकाळेन भाषिता ॥ वर्गाद्यं विह्नसंयुक्तं रितिनेन्दु-समिन्वतम् ॥ एतत्रयं विह्नविद्या ॥ निजवीजत्रयं कृषे ळणा पुनस्तान्येव विह्नविद्यमा ॥ वाग्भवं नमो मूळ्वीनं पुनस्तदेव काळिकाये विह्नविद्यमा ॥ एतासां पूजाप्रयोगः प्रातःकृत्यादि प्राणायामान्तं विधाय ऋष्यादिन्यासं कुर्यात् यथा—दक्षिणामूर्तिक्रेषः पंकिर्कन्दः काळिका देवता । हिरिस दक्षिणासूर्तिक्रेषये नमः । मुखे पंकिच्छन्दसे नमः । हिरि काळिकाये देवताये नमः॥ ततो ध्यानम् । चतुर्भुजा कृष्णवर्णा सुण्ड-

भाळाविश्वाचिता । खड्नं च दक्षिणे पाणौ विभ्रतीन्दीवरहयम् ॥ लपरं चेव क्रसाझारेन विभ्रती । द्यां छिलन्तीं जटायेकां विक्रती हिरसा इयीस् ॥ मुण्डमालाधरा शीर्षे श्रीवायामथ चापरास् । वक्षसा नागहारं च विश्रती रक्तछोचना ॥ कृष्णवसाधरा कृटचां व्यात्राजिनसमन्विता । वामपादं शवहदि संस्थाप्य दक्षिणं पद्स् ॥ विराप्य सिंहपृष्टे तु स्रेलिहानासवं स्वयस् ॥ साहहासा सहाघोरराव्युक्ता सुभीषणा ॥ एवं ध्यात्वा अन्यत्सर्वे दक्षिणा-वत्क्वयात् । पूर्वोक्तानां मन्त्राणां सर्वे दक्षिणावत्कार्यस् । अस्य पुरश्वरणं रुक्षद्वयजपः। अन्यासां मन्त्रवर्णसंख्यरुक्षजपः। निजवी-जद्भयं सायाद्भयं दक्षिणकालिके विद्ववस्था निजं कूचै लजा दक्षिणे काछिके फट् सूलवीजद्भं लजाइयं दक्षिणे कालिके पूर्वपड्वीजानि विह्नवञ्चभा ॥ एतासां पूजाप्रयोगः । प्रातःकृत्यादि प्राणाया-मान्तं विधाय ऋष्यादिन्यासं कुर्यात् । एतासां दक्षिणा-स्रीतिऋषिः पंकिश्छन्दः दक्षिणकालिका देवता। अन्यत्सर्वे दक्षिणावत् ॥ निजवीजं विह्नवद्धभा । भैरवोऽस्य ऋषिः । निजनीजद्रयं कूर्चेद्रयं रुजायुगं विद्ववस्था । निजनीजं कूर्चे लजा विह्नविद्या । अस्य पंचवक ऋषिः । सुलत्रयं कूर्चेद्वयं लजाइयं विह्नवस्था । सूलवीजं दक्षिणे कालिके विह्नवस्था। निजवीजं कूर्वेद्धयं यायां पुनल्तानि विह्नवृद्धभा ॥ सुलद्धयं कूर्व-द्वयं रुजाद्वयं पुनस्तान्येव विद्ववस्था । निजवीजत्रयं रुजाद्वयं क्चेंद्रयं पुनरुतान्येव विद्ववक्तभा ॥ हृद्यं वाग्भवं मूल्द्रयं कालि-कार्ये । ठद्भयम् । हृद्यं पाशृह्यं अङ्कराद्धयं फट् स्वाहा कालिके कूर्वम् । एतासां ऋष्यादिकं पूजादिकं च दक्षिणावत् । पुरश्ररणं लक्षजपः । एतासां विद्यानां प्रमाणं विश्वसारे। अथ पंचाक्षरीं वक्ष्ये श्णुष्व कमलानने। प्रजापति समुद्धत्य वह्नचारूढं ततः प्रिये ॥ चतुर्थस्वरसंयुक्तं नानाविन्दुविभूषितम्। बीजत्रयं क्रमेणैव तदन्ते विह्निसुन्दरी ॥ पंचाक्षरी महाविद्या कथिता प्रद्मयोनिना । पडक्षरी

महाकार्ली वक्ष्यामि १एणु पार्वति ॥ बीजत्रयं समुद्धत्य अस्त्रमन्त्रं समु-द्धरेत् । वहिनायाविषयोक्ता विद्या जैलोक्यमोहिनी ॥ अष्टाक्षरी महाविद्या कथ्यते परमेश्वरि । बीजत्रयं क्रमेणैव प्रनवींजत्रयं स्वाहान्ता कथिता विद्या चर्तुवैगफलपदा । एकाद्शाक्षरी विद्या कथ्यते परमेश्वरि ॥ वाग्भवं हृद्यं पश्चाह्-ह्मचारूढं प्रजापतिम् । चतुर्थरुवरसंयुक्तं विन्दुनाद्विसूषितस् ॥ द्विग्रणं च ततः कृत्वा ङेऽन्तं च काछिकापद्य । स्वाहांता कथिता विद्या प्रिये एकाद्शाक्षरी ॥ ऋषिः स्याद्क्षिणाख्रार्तिङ्छः-न्दः पंक्तिकृदाहतस् । परात्परतरा शक्तिः कालिका देवता स्पृता ॥ एकाद्शाक्षरी विद्या कालिकायाः सुदुर्लभा । लक्षद्वयं जपेद्रियां पुरश्वरणकर्मणि ॥ अन्यासां वर्णलक्षं स्यात्कथितं पद्म-ः योनिना ॥ अन्यासामुक्तपृञ्चाक्षरीप्रभृतीनाम् । अल्या ध्यानम् 🚉 चतुर्भुंनां कृष्णवर्णामित्यादि ॥ सूलवीनं ततो मायां लनावीनं ततः परम् । दक्षिणे कालिके चेति तदन्ते वृह्मिसुन्दरी ॥ एकाद्शा-क्षरी काळी चतुर्वर्गफलंभदा । दृशाक्षरी महाविद्या चतुर्वर्गफल-पदा ॥ कनचं मूळबीजाद्यं तदन्ते अवनेश्वरी । दक्षिणे काळिके चेति अस्त्रान्ता संग्रदीरिता ॥ ११ ॥

और दो नील कमल तथा बाई ओरके दोनों हाथमें इन्होंने कतरनी ओर रहण्पर धारण किया है। देवीके मस्तकपर दो जटा हैं, उनमें एक आका-शको छू रही है । इनके मस्तक और गलेमें सुण्डमाला तथा वक्षस्थल (हृदय ) में नागहार विराजमान है। नेत्र लालवर्ण, कमरमें काला वस्न, और व्याबाजिन घारण करके शबखपी श्रीमहादेवजीके हृदय पर बांया पैर स्थापन-पूर्वक दाहिना पैर सिंहकी पीठपर स्थापन किया है । स्वयं आसवपानमें आसक अहहासयुक्त भयंकर शब्दवाली और भयंकर आकृतिवाली हैं। इस प्रकार ध्यान करके दक्षिणकालिकाकी पूजाके कमानुसार समस्त पूजा कार्य करे। दो लाख जपनेसे इस मन्त्रका पुरुष्वरण होता है मन्त्रोंमें मन्त्रान्तर्गत वर्णसंख्या जितनी हो, उतनेही लाख जपनेसे मन्त्रका पुरश्वरण होगा । कीं कीं कीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा । हूँ हीं दक्षिणकालिके फट् ॥ कीं कीं अंधर अंधर कालिके कीं कीं हूँ हैं हीं हीं स्वाहा । इन सब यन्त्रोंकी पूजा-है । यथा पूर्विलिखित सामान्य करे । शिरित दक्षिणासूर्तिक्तपये नमः, मुखे पंक्तिछन्दसे नमः, हृदये दक्षिणका-लिकायै देवतायै नमः । अन्यान्य पूजाका क्रम दक्षिणकांत्रिकाकी समान जानना चाहिये। कीं स्वाहा इस यन्त्रके भैरव ऋषि हैं। अन्यान्य पूजाओंका कार्य दक्षिणकालिकाकी समान जाने । कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । कीं हूँ हीं स्वाहा इस पञ्चाक्षर मन्त्रके पंचवक्क (शिव) ऋषि हैं, केवल इतनीही विशेषता है। अन्यान्य सब कार्यीको पूर्ववत् करना चाहिये। कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं खाहा। कीं दक्षिणकालिके स्वाहा। कीं हूँ हूँ हीं कीं हूँ हीं स्वाहा। की की हूँ हूँ हीं हीं की की हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा। की की की मिं हीं हूँ हैं की की की हीं हीं हूँ स्वाहा। नमः ऐ की की कारिकाय गहा। नमः आँ आँ कों कों फट् स्वाहा कालिके हूँ । इन सब मन्त्रीका 'यादि न्यास और पूजादि दक्षिणकालिका देवीकी पूजापद्धतिके कमातु-करनी चाहिये। एक लाख जपनेसे इन सब मंत्रोंका पुरश्यरण होता है।

विश्वसारतंत्रमें जो सब प्रमाण हिस्ते हैं वेही सब प्रमाण यहां यंथकारने उद्भत किये हैं। उक्त तंत्रमें लिखा है कि हे कमलानने! अब पश्चाक्षर मंत्र कहताहूं आप सुनिये । कीं कीं कीं स्वाहा यह पञ्चाक्षर मंत्र स्वयं पद्मयोगि बहाजीने कहा है। हे पार्वती ! कालिकादेवीका पडक्षर मंत्र कहताहूं सुनिये । कीं कीं कीं फट् स्वाहा यह मंत्र तीनों लोकको मोहित करनेवाला है । हे परमेश्वरि ! अद्यक्षरमंत्र कहा जाता है। कीं कीं कीं कीं कीं कीं स्वाहा यह अद्यक्षर मंत्र चतुर्वर्ग अर्थात् धर्म अर्थ काम गोक्ष प्रदान करता है। हे प्रमेश्वरि ! एकाद-शाक्षर मंत्र कहा जाता है एं नमः कीं की कालिकायै स्वाहा इस मंत्रके दक्षिणा-मूर्ति ऋषि, पंक्ति छंद, हीं शक्ति और कालिका देवता हैं। कालिका देवीका यह एकादशाक्षरमंत्र, अति दुर्लभ है। इस मंत्रके पुरश्वरणमें दो लाख जपना चाहिये । पंचाक्षर इत्यादि अन्यान्य मंत्रोंके पुरश्ररणमें मंत्रमें जितने वर्ण हैं। उतनेही लाख जपना चाहिये। इस मंत्रकी पूजीम पूर्वीक ( चतुर्श्वजां कृण्ण-वर्णां ) इत्यादि ध्यान करना चाहिये । दक्षिणकालिका देवींका अन्य एकां-दशाक्षर मंत्र यह है कीं हीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा । यह एकादशाक्षर मंत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चतुर्वर्ग प्रदान करता है । चतुर्वर्गफ़ल-दायक दशाक्षर मंत्र यह है कीं हूं हीं दक्षिणे कालिके फट् ॥ ११ ॥

अथापरां प्रवक्ष्यामि विद्यां विशातिवर्णिकाम् । यस्याः प्रसाद्मात्रेण अवेद्धमिष्ठरन्दरः ॥ मूलवीजद्भयं द्र्यात्ततः कृचेद्धयं वदेत् । लजाद्भयं समुद्दत्य सम्बुद्धचन्तपद्द्धयम् ॥ पूर्ववत् पट् तथा बीजान्यन्ते च वह्निसुन्दरी । ऋषिः स्याद्दक्षिणासूर्तिः पंक्तिङ्खन्दः इदाहतम् ॥ देवता कथिता सद्धिः काली दक्षिणपूर्विका ॥ १२ ॥

अव विंशतिवर्णात्मक (वीस अक्षर) मंत्र कहाजाता है । इस मंत्रके असादसे साथक पृथ्वीमें इंद्रकी समान हो सकता है। की की हूँ हूँ हीं हीं दक्षिणे कालिके की की हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । इस मंत्रके दक्षिणमूर्ति कंपि पंक्ति छंद और दक्षिणकालिका देवता हैं॥ २२॥

अथापरां प्रवक्ष्यामि विद्यां त्रिभुवनेश्वरीम् । निजवीजं समुद्दृत्य तदन्ते विह्नसुन्दरी ॥ भैरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तः सर्वतन्त्रसम- नितः। अहाक्षरी तु या प्रोक्ता सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ निजदीज-ह्यं कूर्चह्यं रूजाह्यं ततः। स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वकाम-फरमदा ॥ निजं कूर्चे तथा रूजा तदन्ते विह्नसुन्दरी । पञ्चाक्षरी गहाविद्या पञ्चवक ऋषिः स्मृतः ॥ नवाक्षरीं महाविद्यां शृणुज्वं कथरूलने । निजवीजत्रयं कूर्चसुगमं रूजायुगं ततः ॥ स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वसम्पत्करी मता ॥ १३॥

अब अन्य मंत्र कहा जाता है । कीं स्वाहा इस मंत्रके भैरव कि हैं। सर्वतंत्रसम्पत अप्टाक्षर मंत्र यह है कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा यह अप्टाक्षर मंत्र सब कामनाओं का फल देनेवाला है। कीं हूँ हीं स्वाहा इस पञ्चाक्षर मंत्रके पंचवक कि हैं । हे कमलानने ! नवाक्षरी दिया सुनो । कीं कीं कीं कीं हूँ हीं हीं स्वाहा । इस नवाक्षर मंत्रसे देवीकी आराधना करने-पर साथक सर्व सम्पत्ति प्राप्त करता है॥ १३॥

अथापरां प्रवक्ष्यामि विद्यां तां च नवाक्षरीम् । मूलबीजं समुद्धत्य सम्बुद्धचन्तपद्द्वयम् ॥ स्वांहान्ता कथिता विद्या सर्वज्ञात्र-क्षयद्वरी ॥ १४ ॥

अन अन्य ननाक्षर महामंत्र कहता हूं। की दक्षिणे कालिके स्वाहा इस ननाक्षर महामंत्रके द्वारा दक्षिणकालिका देवीकी आराधना करनेपर साध-कके सन वैरियोंका नाश होजाता है॥ १४॥

अथ चाष्टाक्षरीं विद्यां ज्ञूणुष्व कमछानने । निजबीजं ततः कूर्चं ततो मायां समुद्धरेत् ॥ पुनस्तानि समुद्धत्य स्वाहान्ता मोक्ष-दायिनी ॥ १५ ॥

हे कमलावने ! अन अन्य अष्टाक्षर महामंत्र सुनिये । की हूँ हीं कीं हूँ हीं स्वाहा इस अष्टाक्षर महामन्त्रके जपनेपर साधक मुक्तिपद पा होता है ॥ २५ ॥

अथापरां प्रवह्यामि द्शतत्वसमिन्वताम् । मूलद्वयं कूर्चयुग्मं तथा लजाद्वयं ततः ॥ पुनस्तान्येव बीजानि तदन्ते विह्नसुन्द्री । पुर्देशाक्षरी विद्या चतुर्वर्गफलप्रदा ॥ ब्रह्मत्रयं समुद्धत्य रतिविह्नि-

समन्वितम् । नानाबिन्दुसमायुक्तं कूर्चल्जाद्वयं ततः ॥ युनः क्रमेण चोद्धत्य विह्नजायाविधमेद्धः । पोड्यायं समाख्याता विद्या क्रूपहुमोपमा ॥ सायातन्त्रे ॥ हृद्यं वाग्भवं देवि निजवीजयुगं ततः । कालिकाये पदं चोक्त्वा तदन्ते विह्नसुन्दरी ॥तन्त्रान्तरे ॥ नमः पाझाङ्क्यो द्वेषा फट् स्वाहा कालि कालिके । दीर्घतन्त्रच्छदं काली मन्तः पंचद्शाक्षरः ॥ एतेषां पूजनं देवि दक्षिणावत्सुरेश्वरि । लक्षसंख्यं जपं कुर्यात् पुणश्वरणसिद्धये ॥ एतासां पूजायन्त्रं कालितन्त्रे । आदो त्रिकोणं विन्यस्य त्रिकोणं तद्धहिन्यंसेत् । ततो वे विलिखेन्यन्त्री त्रिकोणत्रयसुत्तमम् ॥ ततो वृत्तं समालिख्य लिखेन दृष्टद्छं ततः । वृत्तं विलिख्य विधिविद्धिखेद्धभूषुरमेककम् ॥ कुमा-रिक्ल्ये ॥ मध्ये तु चैन्द्वं चक्रं वीजमायाविभूपितम् ॥ १६ ॥

अव दशतत्वसमन्वित अन्य मंत्र कहा जाता है। कीं कीं हूँ हूँ हों हीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा। इस चतुर्दशाक्षर महामंत्रके द्वारा देवीकी पूजा करनेपर साधक चतुर्वर्ग (धर्म अर्थ काम मोक्ष) फल प्राप्त करता है। कीं कीं कीं कीं कीं कीं कीं हैं हूं हीं हीं स्वाहा। यह पोडशाक्षर मंत्र कल्पवृक्षकी समान है। साधक जो जो कामना करके इस मंत्रकों जपता है, उसकी वही वही अजिलापा पूर्ण होती है। मायातंत्रमें यह मंत्र लिखा है नमः ऐं कीं कीं कालिकाये स्वाहा। तंत्रांतरमें दक्षिणकालिका देवीका जो पञ्चदशाक्षर मंत्र लिखा है वह यह है नमः आँ काँ आं कों फट्ट स्वाहा कालि कालिक हूं। दक्षिणकालिकाकी प्रजापद्धित अवलम्बन करके उक्त मंत्रोंकी पूजादि करे। एक लाख जपसे इन सब मंत्रोंका पुरश्व-रण होता है। इन सब मंत्रोंकी पूजा यंत्रके सम्बंधमें जो सब प्रमाण काली-तंत्रमें लिखे हैं, वे सब बचन इस स्थानमें ग्रन्थकारने उच्चत किये हैं॥ १६॥

#### अथ ग्रह्मकाली ।

तत्र विश्वसारे । अथ वक्ष्ये महेशानि विद्यां सर्वफलप्रदास् । चतु- हिन् विगप्रदां साक्षान्महापातकनाशिनीम् ॥ सर्वसिद्धि प्रदां नित्यां क्षिकित्रो मुक्तिप्रदायिनीम् । गुह्मकालीं महाविद्यां त्रेलोक्ष्ये चातिदुलमाम्

इन्द्राद्क्रिं वर्गाद्यं रतिविन्द्रसमिन्वतम् । त्रिगुणं च ततः छत्वा ईशानं च समुद्धरेत ॥ षष्टद्धयसमामुक्तं नाद्विन्दुक्ला-न्वितय् । द्विगुणं च ततः कृत्वा ईशानद्वयमुद्धरेत् ॥ वासाक्षि विह्नसंख्तं नाद्विन्दुक्लायुतम् । तहुह्यं कालिके शोक्तवा चाथवा दक्षिणे वदेत् ॥ सप्तवीजं ततः पूर्वं अभेण योजयेत्ततः । विह्नजाया-वाधिः प्रोत्ता विद्या त्रैलोक्यमोहिनी॥ अथवेति ग्रह्मे कलिके दक्षिणे कालिके वा मन्त्रः ॥ कामबीजं ततः कूचै तद्नते भ्रुवनेश्वेरी । गुह्ये च कालिके चेति तथा बीजद्धयं अवेत् ॥ स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता । एषा तु षोडशी प्रोक्ता चतुर्वर्गफलपदा ॥ अ-ल्यार्थः । आदो निजवीजं ततः कूर्चं माया ततः सम्बोधनपदद्वयम् । ततो निजनीजड्यं कूर्नेइयं विह्नव्छथा । कासवीजद्वयं हित्वा भवे-दिया चलुर्द्शी ॥ अल्य मन्त्रस्येति शेपः ॥ सप्तवीजं पुरा प्रोक्तं गुह्ये-उन्ते कालिके पुनः । स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ एपापि चतुर्दशाक्षरी । अस्या नामादिपदं हित्वा दक्षिणे चेत् तदा पञ्चद्शाक्षरी । तथा च ॥ दक्षिणेपदमाआंष्य अवेत्पंचद्शाक्षरी ॥ तथा ॥ कामबीजं परित्यज्य अथवा षोडज्ञाक्षरी ॥ एतेन पोंडज्ञा-क्षरिवद्यायाः कामबीजाआवेन पंचद्शाक्षरी अवति ॥ कामबीजं समुद्धत्य सम्बुद्ध्यन्तपद्द्रयम् । पुनः कामं तद्न्ते च द्द्याद्वहेश्य ञ्जुन्दरीस् ॥ एषा नवाक्षरी विद्या ग्रह्मकाल्याः समीरिता । दक्षिणे-पदमाभाष्य भवेद्धिचा दशाक्षरी ॥ एतासां पूजनं तु तत्रेव ॥ पूर्व-वङ्ग्यासवर्गे तु पूर्ववत् पूजयेच्छिवाम् । पूर्ववच जपेद्रियां सर्वे पूर्व-वदेव हि॥ विख्तानं यथामन्त्रं पूर्ववत्परिकल्पयेत् ॥ बिल्मन्त्रस्तु । ऐं हीं एहेंहि जगन्यातर्जगतां जननि गृह गृह मम बींछ सिद्धि देहि देहि श्रुक्षयं कुरु कुरु हूँ हीं हीं फद्द फट् ॐ कारिकाये नमः फद स्वाहा । यद्वा गुह्मकाल्या अयं बलिमन्त्रः । एह्योहि गुह्य-कालिके सम बींट गृह गृह मम श्रूच् नाश्य नाश्य खाद्य खादय रफ़र रफ़र छिन्धि छिन्धि सिद्धि देहि देहि हूँ फद स्वाहा ।

अथायं वासनमन्त्रः । ॐ सदाशिवमहाप्रेताय ग्रह्मकाल्यासनाय नमः॥ ९७॥

अन यहाकालीका मंत्र और पूजाकी मणाली कही जाती है । निश्वसार तंत्रमें लिखा है कि हे महेशानि ! सर्वफलदायक धर्मार्थकाममोक्षदायिनी महापातकनाशिनी सर्वसिच्चिदायिनी सनातनी भोग और मोक्ष देनेवाली महाविधा यहाकालीके मंत्रादि कहता हूं । यह महाविद्या त्रिश्चवनमें अत्यंत दुर्लम है। युसकालिका देवीका मंत्र यह है। कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं राह्ये कालिके कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा अथवा कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं दक्षिणे कालिके कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा। ग्रह्मकालिकाका अन्य मंत्र यह है यथा-कीं हूँ हीं ग्रह्मे कालिके कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । पोडशाक्षर मंत्रसे आराधना करनेपर देवी साधकको चतुर्वर्गफल ( धर्मार्थकाम-मोक्ष ) पदान करती हैं इस देवताका चतुर्दशाक्षर मंत्र यह है यथा ऋँ हूँ हीं गुह्ये कालिके हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । अन्य चतुर्दशाक्षरमन्त्र यथा-की कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं यहा कालिके स्वाहा । यह चतुर्दशाक्षर मंत्र सव तंत्रोंमें स्रा रक्ता गया है। पूर्वीक ॄचतुर्दशाक्षर मंत्रका सह्ये यह पद त्याग कर दक्षिणे इस पदको जोडनेपर पञ्चदशाक्षर मंत्र होता है । सो यह है कीं कीं कीं हूँ हैं हीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा ॥ अन्य प्रकारसेभी पञ्च-दशाक्षर मंत्र होता है। पूर्वीकपोडशाक्षर मन्त्रका प्रथम बीज त्याग देने-पर पञ्चदशाक्षर मंत्र होता है । यथा-हूँ हीं ग्रहो कालिके कीं कीं हूं हीं हीं हीं स्वाहा । यहा कालिका देवीका नवाक्षर मंत्र यह है कीं यहाे कालिके कीं स्वाहा। उक्त देवताका दशाक्षर मंत्र यह है कीं दक्षिण कालिके की स्वाहा । दक्षिणकालिकाकी पूजापद्धितमें लिखे नियमानुसार न्यासादि करके पूजा और विलदान करे । विलदानमें कुछेक विशेषता है, पूर्वनिय/ मानुसार बलि उत्सर्ग करके ऐं हीं एहोहि इत्यादि मन्त्रसे बिल निवेदन करे। आसनके मंत्रमें भी कुछेक विशेषता है जो कि मूलके देखनेसे विदित हो जायगी॥ १७॥

भद्रकाल्याद्यो विद्याः कथ्यन्ते शृणु पार्वति । कामवीजादिकं न बिजं सर्वे पूरा परे यजेत् ॥ भद्रकालीं तथाङेऽन्तां बीजमध्ये नियो

ज्येत् । स्वाहान्ता कथिता विद्या विश्वद्धणीत्यका परा ॥ च्छुर्वगै-पदा विद्या सदकाली शुभावद्य । सप्तवीनं सद्यद्धत्य इमज्ञान-काछि चेत्तथा ॥ पुनर्वीजं क्रमेणैव स्वाहान्ता सर्वसिद्धिदा । विहा-त्येकाधिका विद्या इमज्ञानकाछिका मता ॥ बीजानि चोचरेतपूर्व महाकालिपदं ततः। तद्नते सप्तवीजानि स्वाहान्ता सर्वसिद्धिद्।॥ विंशत्यणी महाविद्या महाकाल्याः प्रकीर्तिता ॥ एतासां पूजनं जपश्च दक्षिणावत् । विशेषस्तु भूपुरे इन्द्रादीच् वज्ञादींश्च यूजयेत् । श्रुष्टरस्य चतुर्द्वारे विष्णुं शिवं सूर्यं गणेशं यूजयेत् । तद्यथा ॥ भूगृहे लोकपालांश्व तद्साणि च तद्धहिः । भूपुरे च चतुर्दिक्षु पूज-येत् क्रमतः सुधीः ॥ विष्णुं शिवं तथा सूर्यं गणेकां पूजयेत्ततः ॥ यन्त्रस्तु ॥ त्रिकोणं चैव पट्कोणं नवकोणं मनोहरम्। त्रिष्टृतं साष्ट्रपत्रं च सिकंजलक्तमान्वतम् ॥ भूषुरिनतयार्ह्हं योनिमण्डलमण्डि-तस् । त्रिपंचारसिदं प्रोक्तं सर्वतन्त्रे प्रकार्त्तितस् ॥ विकाणं त्रिका-णाकारमित्यर्थः । व्यानं तु ॥ महासेघप्रभां देवीं कृष्णवस्त्रपिघा-यिनीम् । छछजिह्यां घोरदंष्ट्रां कोटराक्षीं इसन्मुखीम् ॥ नागहारछतो-पेतां चन्द्राईकृतशेखरास् । द्यां रिखन्तीं जटामेकां लेलिहाना-सवं स्वयम् ॥ नागयज्ञोपवीताङ्गीं नागश्चयानिषेदुषीम् । पञ्चाश्च-न्युण्डसंयुक्तं वनमालां महोद्रीम् ॥ सहस्रफणसंयुक्तमनन्तं शिर-सोपरि । चतुर्दिश्च नागफणानेष्टितां गुह्मकालिकाम् ॥ तक्षक-स्पराजेन वामकङ्कणभूषितास् । अनन्तनागराजेन कृतदंक्षिण-कङ्कणास् ॥ नागेन रसनाहारकल्पितां रत्नन्यपुराम् । वामे शिव-ल्वरूपं तत् कल्पितं वत्सरूपकम् ॥ द्विभुजां चिन्तयेदेवीं नागय-ज्ञोपवीतिनीम् । नरदेहसमावद्धकुण्डलश्चीतमाण्डताम् ॥ प्रसन्न-वद्नां सौम्यां नवरत्नविभूषिताम् । नारदाद्येर्मुनिगणैः सेवितां शिव-सोहिनीस् ॥ अट्टहासां महाभीमां साधकाभीष्टदायिनीम्॥ द्यां लिखन्तीं जटामेकां इति ध्यायन्तीमिति शेषः॥ अनन्तं शिरसोपरि द्धतीमिति शेषः । गुह्येत्युपलक्षणम् ॥ १८॥

अब भद्रकाल्यादि देवताका' मंत्र और पूजाकी प्रणाखीं इत्यादि कही जाती है कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं भदकाल्ये कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा यह नीस वर्णवाली शुभदायक भदकाली देवी साधकको चतुर्वर्ग प्रदान करती है। श्मशानकालिका देवीका मंत्र यह है कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं श्मशान-कालि कीं कीं कीं हूँ हीं हीं स्वाहा । इस इक्कीस अक्षरके मंत्रसे श्मशान-कालीदेवीकी पूजा करे महाकालीका मंत्र यह है कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं महाकाली कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा इस वीस अक्षरके मंत्रसे महाकाली-देवीकी पूजादि करे। पूर्व लिखित दक्षिणकालिका देवीकी पूजापद्धतिके क्रमानुसार इन भद्रकाली इत्यादि देवताओंकी पूजा करे। इन देवियोंकी पूजामें विशेषता यही है कि यंत्रके सूपुरमें इंद्रादि दश 'दिक्षाल और वृह्मादि अस स्पुरके चतुर्दारमें विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश स्गृहमें लोकपाल बाहिरी भागमें देवीके अस, भूपुरके चारों ओर पूर्वादि कमसे विष्णु शिव सूर्य और गणेशजीकी पूजा करे । इसी प्रकार यंत्रमेही राह्मकाली, भद्रकाली, श्मशानकाली और महाकाली इन चारों देवताओं की पूजा करनी चाहिये। इनका यंत्रसम्बन्धी किसी प्रकारका भेद नहीं है। इस यंत्रके अंकित करनेकी रीति यह है कि प्रथम विकोण, पट्कोण और नवकोण अंकित करके उसके बाहर तीन वृत्त और केशरसाहित 'अष्टदल-संयुक्त पद्म अंकित करके तीन भूपुरवाला चतुर्दारसंयुक्त योनिमण्डल-रवरूप यंत्र आंकित कर लेना चाहिये। यह त्रिपञ्चार यंत्र सब यंत्रोंमें प्रसिद्ध है। इस प्रकारसे यन्त्र अंकित करके फिर ध्यान करना चाहिये । देवताकी आकृति इस भांति है देवी गाढ मेघकी समान कृष्णवर्ण, पहरावा कृष्ण वस्त्र जीम लाल, दांत अत्यन्त भयंकर, दोनों नेत्र कोटरमें वुसेहुए, सुख हारण्यू गलेमें नागहार, कपालमें अर्द्धचंद्र और मस्तकमें आकाशगामिनी विराजमान है। यह आसंवपानमें आसक्त है । नागका यज्ञोपवीत धार करके नागकी शय्यापर विराजमान है । इनके गलेमें पञ्चांशन्यु अंधिषर । वनमाला उदर वहुत बडा और मस्तकपर हजार फनवाला अनन्त नागराज है। ग्रह्मकालिका देवी चारों ओरसे नागफणंनेष्टिता हैं इन्होंने 👊 कन ।९ 🦠

द्वारा वायकंकण, अनन्त नागद्वारा दक्षिण कंकण नागनिर्मित तगडी और रत्नंजडित पाजेन धारण करी हैं । नामनागमें शिनस्वरूप कल्पित वत्स हैं। देविकि दो हाथ हैं और दोनों कान नरदेहसंयुक्त दो कुण्डलोंसे मण्डित हैं सुख प्रसन्न और आर्ङाते सौम्य है । नवरत्न विस्विता शिवमोहिनी देवीकी नारदादि सुनिगणसेवा करते हैं । अहहास और महामयंकरी देवी साधकको अभिलापित फल पदान करती हैं । इस ध्यानमें ग्रह्म यह पद उपलक्षण मात्र है। भद्रकाली इत्यादिकी पूजाभी इसी ध्यानसे करनी चाहिये॥ १८॥

इति श्यामानकरण समाप्त ।

# उच्छिष्टगणेशसन्त्रः।

ॐ हित पिशाचिनि खे ठद्वयं । तन्त्रांतरे ॥ हस्तिपदं सम्रचार्य पिशाचिनिपदं ततः। देवराजसनेत्रं च कान्तमीशस्वरान्वितम् ॥ विह्नजायाविधर्मेन्त्रस्ताराद्यः सर्वकामदः ॥ प्रणवस्थाने गीमिति केचित्। इस्ति पिञ्ञाचिनि खेडामे वनिता गं तदादित इति तत्त्व-वोधात्। तथा॥ सारभूतिममं मन्त्रं न देयं यस्य कस्यचित्। ग्रह्मं सर्वागमेष्वेव हित्बुद्धचा प्रकाशितम् ॥ तथा ॥ न तिथिर्न च नक्षत्रं नोपवासो विधीयते । यथेष्टचिन्तया मन्त्रः सर्वकामफलप्रदृः॥ १ ॥

अव उच्छिप्टगणेशका मन्त्र और पूजाप्रणाली कही जाती है ॐ हस्ति पिशा-चिनि खे स्वाहा यही उच्छिष्टगणेशका मन्त्र है इस मन्त्रोद्धारके जो सब प्रमाण अन्यान्य तन्त्रोंमें लिखेहैं वे यहां शंथकारने मूलमें उद्भृत कियेहैं कोई कोई कहतेहैं गं हिस्त पिशाचिन से स्वाहा यही उच्छिष्ट गणेश्का मन्त्र है । सब मन्त्रोंका सारभृत यह टाच्छिप्टगणेशका मंत्र जिस किसी साधारण व्यक्तिको न देवे यद मंत्र संपूर्ण तंत्रोंमं ग्रुप्त है जगत्के हितकी कामनासे प्रकाशित हुआहै इस देवता-की आराधनामें तिथि वारादिका कोई नियम नहींहै और उपवासादिक्ती करना नहीं पडता । जो पुरुष जिस जिस कामनासे इस देवताकी आराधना करताहै, उसका वहीं वहीं मनोरथ पूर्ण होताहै॥ १ ॥

## आषादीकासहित ।

#### अथ प्रयोगः ।

प्रातःकृत्यादि प्राणायामान्तं विधाय ऋण्यादिन्यासं कुर्यात् । ाहीरासि सुचोरऋषये नमः । मुखे निविडगायत्रीच्छन्द्से नमः । हृदि उच्छिष्टगणपतये नमः । ततः प्रणवेन कराङ्ग-न्यासौ कृत्वा ध्यायेत् ॥ रक्तसृतिं गणेशं च सर्वाभरणसृषितस् । रक्तवस्त्रं निनेत्रं च रक्तपद्मासने स्थितम् ॥ चतुर्क्षजं महाकायं द्विद्नतं सस्मिताननम् । इष्टं च दक्षिणे इस्ते दन्तं च तद्धः-करे।। पाञाङ्कर्शो च हस्ताभ्यां जटामण्डलवेष्टितम्। ललाटे चन्द्र-रेखाट्यं सर्वोत्रङ्कारभूषितम् ॥ एवं ध्यात्वा करस्थपुष्पैर्युहोन **ज्ञिरिस सम्युज्य बहिः पूजामार्भेत् । अष्टद्ळपद्मं लिखि**त्वा पूजयेत् । तत्र प्रथमं मूलेनाच्यं संस्थाप्य, दृश्धा मूलं प्रजप्य, तेनोदकेनात्मानं प्जोपकरणं चाभ्युक्ष्य, प्रनर्ध्यात्वा, आष्ट्रहरू-पद्ममध्ये स्थापयेत् । ततः पञ्चोपचारैः संपूज्य पञ्चेषु पूर्वादि ॐ वक्ततुण्डाय स्वाहा । एवं एकदन्ताय स्वाहा । छम्बो-द्राय विकटाय विझेझाय गजवकाय विनायकाय गणपतये, मध्ये हस्तिमुंखाय । सर्वेत्र स्वाहान्तता । पुनर्देवं । ज्ञः स-यथाज्ञाति कृत्वा समर्प्य, बलिह्रपनैवेद्य-जपं सपनीय ॥ ॐ उच्छिष्टगणेशाय महाकालाय एप बिलर्नमः इति बहिं दुत्त्वा, आचमनीयादिकं दद्यात् । विशेषफलकांक्षिभिः युनः हाँ हीं हैं हूँ फट् स्वाहा इत्यनेन बिर्छ दद्यात्। ततः पुष्पमेकं द्क्षिणदिशि क्षिप्त्वा, क्षम्स्वोति विसर्जयेत् ॥ अरुय पुरश्चरणं षोडश्तहस्रजयः। तथा च ॥ कृष्णां चतुर्थीमारभ्य यावच्छुक्कच-तुर्थिका । सङ्खं हि जपेहित्यं योपिन्नियमपूर्वेकस् ॥ नित्यं नैदेयं गुडपायसम् । भुक्तोिच्छष्टो जपेन्नित्यं गणेज्ञोऽहं 🞺 प्रियः ॥ इंवेतार्केणाक्वातें कृत्वा रक्तंचन्द्रकृतें वा । मात्रं द्विजामिग्रुरुसन्निधी ॥ जजना पोडशसाहरूयं िद भवेद्धवम् ॥ योषिदिति योषिदुपगमने नियमपुरःसरमित्यश र्नेतु त्यागनियमः । अप्रसङ्गादनौचित्यादनाचान्त इति दुर्शनात्

लिख्युश्वास्त्राचिर्युत्वा जपपूजनमाचरेत्। अनुच्छिष्टे न हिण्येत तस्मादेवं समाचरेत् ॥ इति तन्त्रान्तरवचनाच्च । केषांचिन्मते पूजा नास्ति मनसा जपेत् । केषांचिन्मते कराङ्गन्यासो न स्तः । गणेशोऽन् हमिति पूर्वोक्तं चिन्तयेत् । गर्गमते विजने वने स्थित्वा रक्तचन्द्र-नांखिलिप्ततास्त्र छछुखोच्छिष्टसुखो जपेत् । केषांचिन्मते सर्वाछङ्कार-भूषितः सर्वावस्थासु जपेत् । अन्यमते, सम्पूज्य मोद्कं चर्वयन् भृगुमते फलमश्रन् । विभीषणमते मांसनेवेद्यं दत्त्वा तदेव खादयन् ॥ २ ॥

उच्छिष्ट गणेशकी पूजापणाली यह है यथा प्रथम तो सामान्य विधिके अनुसार प्रातःकत्यादिसे प्राणायायपर्यंत संपूर्ण कार्य सम्पादन करने चाहिये । ऋष्यादि न्यासका मंत्र और प्रणाली मूलमें स्पष्ट रूपसे लिखीहै फिर ॐ अङ्घानयां नम: अर्वे त्जिनीच्यां स्वाहा अर्वे मध्यमान्यां वषट् अर्वे अनामिकान्यां हुँ अर्वे क्तिष्ठा-भ्यां वीपट् ॐकरतलकरपृष्ठाभ्यां फट् और ॐ हृदयाय नमः ॐ शिरसे स्वाहा ॐ शिलाये वपट् ॐ कवचाय हुँ ॐ नेत्रत्रयाय वीषट् ॐ करतलकरपृधात्यां फट् इस मकारसे कराङ्गन्यास करके फिर ध्यान करना चाहिये । उच्छिष्ट गणे-शकी मूर्ति रक्तवर्ण सब प्रकारके गहनोंसे विस्पित पहिरावा छाल वस्न और नेग इनके तीन हैं यह लाल-कमलके आसनपर विराजमान हैं इन दवेताके चार हाथ शरीर वडा दो दांत और सुख सदा हास्ययंक्त हैं दाहिनी ओरके ऊपरी हाथमें वरसुदा और नीचेके हाथमें एक दांत विद्यमान है। बांई ओरके ऊपरी हाथमें फांसी और नीचेके हाथमें अंकुश है। इस देवताका मस्तक जंटामण्डलसे घिरा हुआ है। ललाटमें अर्छ चन्द्र विराजमान है। इस प्रकारसे देवताका ध्यान करकें हाथका पुष्प अपने मस्तकपर स्थापनपूर्वक आवाहन करना चाहिये। श्रिमतः मूलएनत्रसे अव्ये स्थापनपूर्वक उस अव्यक्ते ऊपर मूलम्ब शिवार जपकर उस अर्घ्यके जलसे पूजाके उपकरण द्रव्य और अपने ेरिएपर छींटे देवे और फिर दूसरी वार देवताका ध्यान करके अंष्टदल किमें स्थापन करना चाहिये। पछि पञ्चोपचारसे देवताकी पूजा करके अष्ट-नह प्रके पूर्वादि पत्रमें ॐ वऋतुण्डाय स्वाहा इत्यादि मूललिखित देवता-र्झीकी पूजा करे। अनंतर पद्ममें ॐ हस्तिमुखाय स्वाहा। इस मंत्रसे पूजा

करे। फिर तीनवार मूल देवताकी पूजा करके यथाशकि, मलमंत्र जपूर्वा हुआ जप समर्पण करे फिर वलिखप नैवेदा लाकर ( ३० उच्छिष्टगणेशाय ) इत्यादि मृत्रतिखित मंत्रसे बलि निवेदन करनी चाहिये । फिर् आचमनीय जल निवेदन करे। विशेष फलकी अभिलापा करनेवाला पुरुष पुनर्वार हाँ हीं हैं हूँ फट् स्वाहा इस मंत्रने बिल निवेदन करे। अनंतर एक पुष्प दक्षिण दिशामें फेंककर (क्षमस्व) यह कह विसर्जन करना चाहिये। इस मन्त्रके पुरुश्व-रणमें सालेह हजार जप करना चाहिये उसका विशेष नियम यह है कृष्णपक्षकी चौथतं आरंग करके शुक्क पक्षकी चौथतक स्त्रीके सहयोगमें प्रतिदिन एक हजार जपना चाहिये। प्रतिदिन देवताको मधु (शहत ) से स्नान कराकर गुड पायसको नैदेव प्रदान करे । भोजनोपरान्त विना आचमन किये उच्छिष्ट ( जुंठे ) मुखसेही इस देवताका मन्त्र जपना चाहिये । सफेद आक अथवा लालचन्दन द्वारा अंग्रष्ट प्रमाण उच्छिष्ट गणेशकी प्रतिमृत्ति बनाकर उस मूर्तिमें प्राणप्रतिष्ठापूर्वक बाह्मण अबि और गुरुके समीप सोलह हजार मन्त्र जपने-पर मंत्रकी सिद्धि होती है। उच्छिष्ट मुखसे और अशुद्ध अवस्थासे इस देवताका मन्त्र जप और पूजा कार्य करे । तन्त्रान्तरमें लिखा है कि उच्छिट मुख ( अशुद्धमख ) से इस देवताका जप और पूजादि कार्य करनेपर 'मन्त्रकी सिद्धि होती है। किसी किसी तन्त्रके मतानुसार इस देवताकी आंग-धनामें पूजा करनेकी आवश्यकता नहीं होती केवल मानसिक जपही क्रना चाहिये। अन्यान्य तन्त्रोंके मतानुसार कराङ्गन्यास न करे (स्वयं मेंही गणेश स्वरूप हूं ) इस प्रकार चिन्ता करके जप करे। गर्गमुनि कहते हैं कि निर्जन वनमें बैठकर रक्तचन्द्रनिलत ताम्बूल चावते चावते जप करना चाहियें। अन्यान्य तन्त्रोंमें लिखा है कि साधक सब शकारके गहनोंसे विभू-पित होकर सदा जप करे। अन्य तन्त्रके मतानुसार देवताकी पूजा करके लड्डू भक्षण करता हुआ जप करे। भूख सुनिके मतानुसार उच्छिष्ट गणेश्की आराधनामें फलभोजन करता हुआ जप करे । विभीपण कहते हैं कि मांसदारा नैवेद्य प्रदान करके उस नैवेद्यको भोजन करता हुआ जप करे ॥ २ ॥

अथात्र प्रयोगः । राजद्वारे तथारण्ये सभायां गोत्रसंसदि । विषादे व्यवहारे च संग्रामे रात्रुसङ्कटे ॥ नौकायां विषिने वाषि चूते च व्यसने तथा :

आसदाहे चौरविद्धे सिंहन्यामादिसङ्कटे ॥ रूमरणादेव देवस्य सर्वे वै विद्वतं अवेत् । तत्सवं नर्यति क्षिपं सूर्येणेव तमो यथा ॥ तथा ॥ राद्योच्छिष्टगणेशश्च यक्षराजेन घीमता । आराधितः सोपहारैः सम्यगिष्टफलमदः ॥ एवं इत्वा व्यवस्थां तु तब्दनेश्वस्तां गतः। अपामार्गसमिद्धोमे सीभाग्यं रूभते ध्रुवम् ॥ अष्टोत्तरज्ञातिर्मन्त्री सुरुमन्त्राभिमन्त्रितम् ॥ तथा ॥ वानसस्थितमुद्भूतं कीरितं संत्र-सन्त्रिय् । निखनेन्मंदिरे यस्य भवेहचाटनं परम् ॥ अथ वीथ्यां खनेचर्य ऋयविक्रयणं हरेत् । निखनेच्छोंण्डिकागारे तन्मदां वैकृतं अवेत् ॥ वेङ्यागृहे तु निसनेद् ग्राहकं लभते न सा । कन्यागृहे छ निखनेल विवाहो अवेद्ध्वय् ॥ माजुवास्थिमसुद्धतं कीछकं चाभिमंत्रितम् । निखनेन्यंदिरे यस्य यरणं तस्य निश्चितम् ॥ **बद्धते छ अनेत् स्वास्थ्यमिति सर्वस्य सम्मतम् । यस्य नाम्ना ज**पे-न्मत्रं सहसं स वज्ञो अवेत् ॥ पंचसहस्रहोमेन उद्घहेत वरां स्त्रियम् । सङ्गङ्गङ्गिन राजा सद्यो वशो अवेत् ॥ स्थापेन राजेव द्धिलक्षे राजपंक्तयः । दृश्लक्षेण तद्राष्ट्रं वस्यं तत्त्य च सर्वथा ॥ व्यणिमादिमहासिद्धिः कोटिहोमान्न संज्ञायः। खेचरत्वं भवेन्नित्यं सुर्वेज्ञत्वं च जायते ॥ मंत्रं लिखित्वा शिरासि कण्डे वा धारयेद्यदि । र्सौरशस्यं सर्वरक्षा च भवेत्तत्र सुनिश्चितम् ॥ ३ ॥

उच्छिट गणेशका विशेष प्रयोग यह है । यथा—राजद्वार वन सभा
गोजसमाज विवादव्यवहार छन्न शतुमंकट नौका कानन व्यूतकीडा विपत्यकाल
वायदाह चौरमय और सिंहन्याद्वादिकका भय उपस्थित होनेपर इस
विवाको स्परण करनेसे सूर्यके द्वारा जिस प्रकार अंधकारका नाश होता है
प्रकार सन विद्वांका नाश होजाता है । छन्दिमान यक्षराज कुनेर सदा
प उपहारोंके द्वारा इन उच्छिटगणेशकी आराधना करते थे उसी आराके बळसे वे अभिलापित एल लाम करके धनेश्वरत्वकी प्राप्त हुए हैं।
किन्नसे एक सी आठवार अभिगन्तित करके चिर्चिरेकी समिधदारा
नहताका होम करनेपर साधक सौभाग्य लाम करता है । वन्दरकी
अभा वना कीलक उच्छिट गणेशके मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जिस किसी

## भाषाटीकासाहित ।

मतुष्यके घरमें गाड दिया जाय, उस मतुष्यका उचाटन होता है । यही कीलक किसी बाजारमें गाडदेनेपर वहां क्रय विक्रय (खरीदना बेचना) इत्यादि व्यवहार नहीं होता, कलालके वरमें यह कीलक गाड देनेपर उस घरमें रक्सी हुई सुरा (शराब ) विगड जाती है । किसी वेश्याके इर्में यही-कीलक गाड देनेपर उस वेश्याका कोई आदर नहीं करता। किसी कारी कन्याके घरमें इस कीलकको गांड देनेपर उस कन्याका विवाह नहीं होता ! मनुष्यकी हड्डीका कीलक उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जिसके घरमें गाड दिया जाय; उस मनुष्यकी निःसन्देह मृत्यु होती है। यह कीलक उरवाड लेनेपर उक्त दोषकी शान्ति हो जाती है । जिसका नाम उचारण करके उक्तमन्त्र एक हजार जना जाय वह मनुष्य अवश्य वशीभूत होता है विवाहकी कामना करनेवाला मनुष्य यदि पांच हजार मन्त्र जपे तो वह उत्तमा खी लाभ कर सकता है। इसी मन्त्रसे दश हजार होम करनेपर तत्काल राजा वशीभृत हीता है। उच्छिष्टगणेशका मंत्र एक लाख जपनेपर राजा दो लाख जपनेपर राजवर्ग और दशलाख जपनेपर राजाके समस्तः राज्य वशीभूत होते हैं। इसी मन्त्रसे एक करोड होम करनेपर साधकको अणि-मादिक अष्टसिन्धि प्राप्त होती हैं आकाशमें विचरनेकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है और सर्वज्ञता लाम होती है यही मंत्र भोजपत्रपर लिखकर कंठमें अथवा मस्तकमें धारण करने पर साधकके सौनाम्यकी वृद्धि और सर्वत्र रक्षा होती है इसमें सन्देह नहीं॥ ३॥

> इति सुरादाबादिनवासिपण्डितकन्हैयालालमिश्रकर्तृकसंगृहीत और अनुवादित उच्छिष्टगणेशसाधन सम्पूर्ण।

इति अष्टसिद्धि समाप्त

**अस्तक मिछनेका ठिकान्हे** 

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास ' लक्ष्मविकेटेश्वर " स्टीम् प्रेस कल्याण-सुम्बई खेमराजें? "श्रीवेंद्र 'स्वेत

# शीनहाँ पेपतक्षा छेशजीत योगदृशीनः।

मीरलंटिय—राममक्रवित-छन्दोवतः देशभाषाकतः व्यास माण्यकायात्रका वार्तिक तिल्यसमेतः

यह योगदर्शन श्रीमत् महिष पत्रज्ञालेने सद जगत्माहक छुलके निमित्त संस्हृत स्त्रोंमें निर्मित किया परंतु इस समयमें बहुधा छोग संस्कृत विद्यासे शून्य होनेके जात्म इससे लाभ नहीं उठा सक्ते इसिछये पं० राममक्त खागरानिवासीक्षे सर्व-साधारणके समझेने खोर लाम उठानेके वर्ष श्रीमत् नहिष् व्यासमाण्यानुतार छन्दोबह दोहा, चीपाई, छन्द, सोरठामें रचना कर उत्तका तिलकमी वार्तिक सरल देशमानामें तैयार किया है। यह पुस्तक सर्व साधारण और साष्ट्रमहात्माकोंके परमोपयोगी है इसके इद साधन खीर जम्यास करनेसे प्राणीको सर्व छुलोंका सूछ जो मोससुख है वह माप्त हो सक्ता है फिर अणिमादि सिद्धि तो कुछ हुकीनही नहीं. मूह्य देवल १ इपया.

## विक्रयार्थ चूतन पुस्तकें.

कान्यमंत्ररी (पदुमनदासञ्चत) दाम १ रु. | सनातनवर्मभननमाळा दाम ६ छाना. गोपाळविळास ( श्रीकृष्णनीके विचित्र

वरित्र ) दाम .... .... र॥ इ. वन्वंतरि वेद्यक अन्य आ. दी. दाम ५ इ. स्मृतिरानाकर (वर्मशास्त्रका प्रामाणिक

अन्य ) दाम .... २ ह् गृहहेद्देनतरंजन (ज्योतिषके मुद्देत, जन्म-पत्र, संस्कार, वास्तुप्रकरण, यात्रा, विवाह, प्रतिष्ठा आदि ६०० विद-योंका संग्रह. ) दाम .... २॥ ह. शिक्षण क्रीहाकासार (दस कीका

्य उपहारोंके द्वारा म .... श ह. के बळसे वे अभिलापित १ ह

सिद्धांतचंद्रिका उत्तरार्ध मा. टी. दाम ३॥ रु. कर्मविपाकव्याध्यत्तसार (नवीन)दाम १। रु. काव्यप्रभाकर सटीक (नूतन) दाम ६ रु. हिन्दी इंग्रेजी डिग्शनरी दाम .... १॥ रु. संस्कृत घातुकोष मा. टी. दाम.... १ रु. रामग्रुलाम शब्दकोष (हिंदी) दाम १॥ रू. मुद्दतंतंत्रहद्देण मा. टी. दाम .... १॥ रु. अनर्धनल्याद्र (महानाटक) दाम १ रु. जातकसंत्रह मा. टी. (ज्योतिष) दाम २॥ रु. विवाहवंदायन मा. टी. (ज्योतिष) दाम १ रु. रामरसोद्दि सुंदरकांड (दोहा-

ना. निपाई) दान , .... १ इ. क. न्राजहाँ उपन्यास दाम .... १२ आना.

नः न्त्रसे एक सौ आर नृहंताका होन करनेपर अलनेका विकाना—गंगाविष्णु अक्विष्णदास, क्वा वना कीलक उच्चित्र " छापाखाना, क्ल्याण—सुंईब